



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



विद्यालय

CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection वाराणसी – 221 001

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Changai and eGangotri

## विश्व-प्रसिद्ध

# RIGED RAIG

संकलन : अभय कुमार दुबे चित्रांकन : ए. एच. हाशमी





1992 में फ्रैंसिली बुक्स पाइवेट लिमि. के साथ एक अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रकाशित

© कापीराइट स्वत्वाधिकारी

## फैमिली बुक्स प्राइवेट लिमिटेड

F-2/16, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

#### प्रकाशक

### पुस्तक महला, खारी बावली, दिल्ली-110006

#### विक्रय केन्द्र

• 6686, खारी बावली, दिल्ली-110006 ......फोन: 2944314, 2911979 • 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 ......... फोन: 3268292-93,

#### प्रशासनिक कार्यालय

F-2/16, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

फोन: 3276539, 3272783, 3272784 • फैक्स: 011-3260518, 011-2924673

Website: http://www.ccpindia.com • E-mail: DELAAD37@giasdl01.vsnl.net.in

#### शाखा कार्यालय

• 22/2, मिशन रोंड (शामा राव कम्पाउंड), बंगलोर-560027 फोन: 2234025 • फैक्स: 080-2240209

• खेमका हाउस, पहली मंजिल, अशोक राजपथ, पटना-800004 फोन: 673644

• 23-25, जाओबा वाडी (वी.आई.पी शोरूम के सामने), ठाकुरद्वार, मुंबई-400002 फोन: 2010941 • फैक्स: 022-2053387

5-1-707/1, ब्रिज भवन, बैंक स्ट्रीट, कोटी, हैदराबाद 500 095

#### चेतावनी

भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इस पुस्तक के तथा इसमें समाहित सारी सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार''फैमिली बुकस प्राइवेट लिमिटेड'' के पास सुरक्षित हैं। इसलिए कोई भी सज्जन इस पुस्तक का नाम, टाइटल डिजाइन, अंदर का मैटर व चित्र आदि आंशिक या पूर्णरूप से तोड़-मरोड़ कर एवं किसी भी भाषा में छापने व प्रकाशित करने का साहस न करें, अन्यथा कानूनीतौर पर वे हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंग।

#### मूल्य:

६ पेपरबैक संस्करण : 40/-

लाइब्रेरी संस्करण: 80/-

14वां संस्करण : अगस्त, 1998

मुद्रक : क्वालिटी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस. नारायणा, नई दिल्ली-110028

#### प्रकाशकीय

सही मूल्यों पर प्रामाणिक एवं स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित करने के कारण ही 'पुस्तक महल' ने आपके पारिवारिक प्रकाशक की पदवी पाने का गौरव प्राप्त किया है। हमारी सदैव चेष्टा रही है कि हम अछूते विषयों पर रोचक एवं सुबोध शौली में संबंधित विशेषज्ञों एवं विद्वानों से ऐसी पुस्तकें लिखवाकर अपने प्रिय पाठकों को दें, जो मनोरंजन के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्धन भी करें। सौभाग्य की बात है कि हमारे गुणग्राही पाठकों ने सदैव हमारे इन विनम्र प्रयासों को सराहा है। आपकी यही सराहना हमारी जीवन-शक्ति बन गई है और हमें उत्तम कोटि के नित-नवीन प्रकाशन करने की प्रेरणा देती रहती है।

हमारी यह नई पुस्तक 'विश्व-प्रसिद्ध रोमांचक कारनामे' आपके हाथों में है। इसमें गाथाएं हैं उन दुस्साहसी मनुष्यों की, जिनका जन्मजात स्वभाव ही चुनौतियों से जान पर खेल कर जूझ जाना रहा है—चाहे वे प्राकृतिक हों या स्वयं मनुष्य निर्मित। उनका यही स्वभाव उन्हें बर्फ ढके धुवों से लेकर गगनचुम्बी पहाड़ी चोटियों तक ले गया है। वे तूफानी समुद्रों की हहराती लहरों से लेकर आदमखोर जानवरों के रक्त-पिपास जबड़ों तक से निहत्थे होकर भी जूझते रहे हैं।

कुछ लोगों की इसी जुझारू वृत्ति और चीजों के प्रति उनके इस रोमांचक दृष्टिकोण ने ही आज संपूर्ण मानवजाति को इस सृष्टि का नियामक बना दिया है। बहुत समय से हमारी इच्छा थी कि हम अपने प्रिय पाठकों के लिए विश्व-स्तर पर हुए श्रेष्ठतम रोमांचक कारनामों का एक संकलन प्रस्तुत करें। आप लोगों की शुभकामनाओं से हम इस प्रकार की 21 सच्ची गाथाएं जुटा पाए। प्रायः जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित साहिसक कारनामों का समावेश इनमें कर दिया गया है।

आप लोगों के हाथों में इस संकलन को सौंपते हुए हमें काफी प्रसन्नता हो रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक महल की यह नई पुस्तक न केवल आपको रोमांचित करेगी अपितु आपके मन में क्छ कर गुजरने की भावना भी जगाएगी।

-प्रकाशक



|     | कथाक्रम                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | एक नाविक ने लगाया दुनिया का चक्कर        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | एक जान और 46000 मील लबा समुद्र           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | जासूसों के शिकंजे में डा. सुन यात सेन    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | नाजी जनरल का अपहरण                       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | नाजी गुप्तचर, जिसने हिटलर को धोखा दिया . | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | चर्चिल का पलायन                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.  | तरुण नाविक की अग्नि-परीक्षा              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | आजादी की सुरंग                           | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | गोरखा शौर्य और विक्टोरिया क्रॉस          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | नारंगी के दोनों सिरों की खोज             | The state of the s |
| 11. | चौगढ़ का नरभक्षी और जिस कारबेट           | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | कनैडी मौत के मुंह में                    | CT 1 07640 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | प्रेमी के शव के साथ पलायन                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | धूमकेतु-एक जीवन रेखा                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. |                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | वह अनोखा जनरल                            | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | सरकण्डे की नाव से अंधमहासागर की यात्रा   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | नेताजी और आज़ाद हिंद फौज                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. | दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे की तलाश      | . 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | दुनिया को बचाने वाला जासूस               | . 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. | मृत्यु पर विजय पाने वाला अभिनय           | . 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# एक मास्र और मास्र का चक्कर

सर फ्रांसिस चीशेस्टर का पूरा जीवन सागरों और हवाओं से संघर्ष करते बीता। दुस्साहस भरे तमाम कारनामे करने के बाद 64 साल की आयु में वे जिप्सी मोथ नामक नाव में सारी दुनिया का चक्कर लगाने निकले। 226 दिन में भयंकर तूफानों को झेलते हुए उन्होंने अपनी यह तमन्ना पूरी की। 28 मई, 1967 को प्लाईमाज्य पर 30 हजार लोगों ने अपने बुजुर्ग हीरो की अगवानी की। इंग्लैंड की रानी ने उन्हें 'सर' का खिताब दिया।



सिस चीशेस्टर (Francis Chichester) की जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा सुहाना सूर्यास्त हुआ हो। उन्होंने 226 दिन की कठिन समुद्री यात्रा के बाद आज ब्रिटेन का तट देखा था। उन्होंने पाया कि तट पर दूर-दूर तक तकरीबन 30 हजार लोग उनका अभिनंदन करने जमा हैं। सुनहरे सूर्यास्त ने समुद्र की लहरों में अजीब सी झिलमिलाहट पैदा कर दी थी। आसमान में सर फ्रांसिस की जिप्सी मोथ-चतुर्थ (Gipsy Moth-IV) नामक नाव के आसपास विमान उड़ रहे थे। आखिर यह सब क्यों न होता। फ्रांसिस अकेले सारी दुनिया का चक्कर लगाकर लौट रहे थे। ऐसा जोरदार कारनामा कभी किसी ने नहीं किया था। वे 27 अगस्त, 1966 को प्लाईमाउथ से चले थे और 28 मई, 1967 को ठीक 226 दिन बाद सारी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौटे

इस अद्भृत सफलता के लिए फ्रांसिस को फौरन 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस बीच उन्होंने तेज रफ्तार से चलने वाली अपनी 53 फुट लंबी नाव को अकेले संभाला। सामान्यतः इतनी बड़ी नाव को चलाने के लिए आठ लोगों के चालक दल की जरूरत होती है। उन्होंने एक स्वचालन उपकरण (Self-Steering divice) की मदद ली। कॉकिपट में टूट-फूट हो जाने पर खुद ही उसकी मरम्मत की और मस्तूल वगैरह की जांच करने का काम भी किया। उन्होंने 35 मिमी. के रिमोट-कंट्रोल तार वाले कैमरे से अपनी नाव की यादगार तस्वीरें भी खींची। इस तरह फ्रांसिस चीशेस्टर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के 64 वर्ष की आयु के जवान नायक बनकर उभरे।

फ्रांसिस चीशेस्टर को बचपन से ही स्कूली पढ़ाई रास नहीं आई। सन् 1918 में वे स्कूल छोड़कर न्यूजीलैंड की समुद्री यात्रा की तैयारी में जुट गए। एक साल बाद वे यह शपथ लेकर न्यूजीलैंड रवाना हो गए कि 20,000 पौंड जमा किए बिना वे वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने खिनक (Miner) का काम किया, खेती की और पित्रकाएं बेचीं और आखिर में जमीन बेचने-खरीदने के बिचौलिए के रूप में काफी माल कमाया। सन् 1929 में वे इंग्लैंड लौटे तो उनकी सालाना आय 10,000 पौंड थी। उन्होंने एक विमान सेवा खोली और पाइलटों की अक्षमता से अंसंतुष्ट होकर खुद विमान उड़ाने लगे। रोमांच और दुस्साहम उनके जीवन का अनिवार्य अंग्था। व्यापारिक विमान चालक के केवल तीन महीने पुराने लाइसेंस को लेकर

ा उन्होंने एक इंजन वाले विमान से ब्रिटेन से सिडनी तक की उड़ान भरी। यह सफलता हासिल करने वाले वे दुनिया के दूसरे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने विमान को समुद्री विमान में उधार के साज-सामान से बदला और अकेले तस्मान (Tasman) सागर पार कर गए। इसी तरह के एक एडवेंचर में उनका विमान जापान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे मरते-मरते बचे। सन् 1953 में उन्होंने समुद्र तटीय दौड़ में हिस्सा ले सकने वाली एक नाव जिप्सी मोथ-द्वितीय खरीदी। सन् 1960 में जिप्सी मोथ-तृतीय नाव से उन्होंने अटलांटिक पार करने की दौड़ जीती। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से एक हफ्ता पहले गतव्य तक पहुंच गए थे। एक साल बाद उन्होंने सात दिन और कम लगाकर फिर यह दौड़ जीती। इसके बाद सर फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा करने की योजना बनाई—जिप्सी मोथ में अकेले दुनिया का चक्कर लगाने की योजना। इसमें अनिगनत खतरे थे पर फ्रांसिस चीशेस्टर ने सोच लिया था कि 64 साल की आयु में अपनी दुस्साहिसक जिंदगी का आखिरी काम कुछ इस अंदाज से करेंगे कि सारी दिनया उन्हें हमेशा याद रखे।

27 अगस्त, 1966 का प्लाईमाउथ से चलकर सिडनी तक की यात्रा में फ्रांसिस चीशेस्टर और जिप्सी मोथ को पूरे 107 दिन लगे। उनका अंदाज था कि वे यह यात्रा 100 दिन में पूरी कर लेंगे।



सर फ्रांसिस जिप्सी मोय के नियंत्रण कक्ष में

दरअसल यात्रा के शुरुआती दिन अच्छे नहीं बीते। समुद्री बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और दुस्साहस के रोमांस का सारा मजा किरिकरा हो गया। पहली रात को तो वे जैसे ही सोने के लिए लेटे उनकी टांग में तकलीफदेह दर्द शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने बैठकर सोने की नाकाम कोशिश की। 13 सितंबर तक उनकी प्रगति धीमी रही पर इसके बाद एक तेज व्यापारिक हवा (Trade wind) की मदद से तीन दिन में उन्होंने 548 मील का फासला तय कर लिया। 17 सितंबर को फ्रांसिस ने अपना 65वां जन्म दिन मनाया। उन्होंने कॉकिंपट में बैठकर शैम्पेन की चुस्किया लीं और अपनी गैरहाजिर पत्नी और दोस्तों की दीर्घायु की कामना की।

जनम दिन की पार्टी अभी ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी कि जिप्सी मोथ एक तूफान में फंस गई। करीब दो घंटे के घोर परिश्रम के बाद फ्रांसिस उसे संभाल पाए। देर इसलिए भी लगी क्योंकि शैम्पेन के नशे और पार्टी भंग हो जाने की झुंझलाहट जो

चढ़ी हुई थी।

दो-तीन हफ्ते बाद जिप्सी मोथ को एक दक्षिणी तूफान ने घेर लिया। एक दैत्याकार लहर ने स्वचालन उपकरण के विड वेन (Wind wane) को तोड़ दिया। अब हालत यह थी कि नाव लहरों और हवा का शिकार हो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। हवा 50 नॉट (Knots) की रफ्तार से चल रही थी। लंगर के सहारे नाव को धार में डालने की कोशिश भी बेकार गई और विड वेन की अस्थायी मरम्मत का भी कोई नतीजा न निकला। पूरी नाव में पानी भर गया। तूफान गुजर जाने के बाद भी नाव की हालत यह थी कि फ्रांसिस दो दिन तक खाना भी न खा सके।

अक्तूबर खत्म होते-होते जिप्सी मोथ को दो बार अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से शुरू होने वाले तूफान में घिरना पड़ा। पहला हमला तो नाव झेल गई पर दूसरे में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। करीब सौ फुट ऊंची लहर ने नाव के पाल का कवाड़ा कर दिया। नाव की कई चीजें उखड़कर दक्षिण अटलांटिक की गहराइयों में खो



इसी रूट से 28,500 मील की यात्रा करते हुए सर फ्रांसिस 226 दिन में प्लाईमाउथ पहुंचे

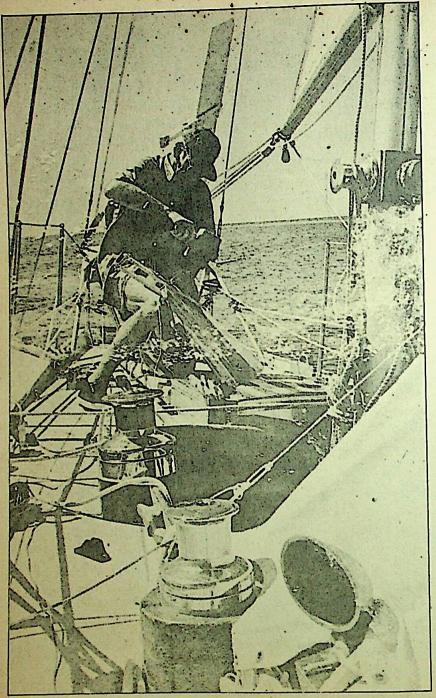

जिप्सी मोथ की मरम्मत में लीन सर फ्रांसिस चीशेस्टर

गई। जिस समिव तूफीम आयि उस समय फ्रांसिस एक मिछ केक उमा रहे थे। इस चक्कर में उनका एक नकली दांत भी आधा टूट गया। उन्होंने फौरन डेंटिस्ट के दिए औजारों की मदद से उस दांत को जोड़ा। एक दिन बाद दांत फिर उखड़ गया। तीन बार कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर तंग आकर फ्रांसिस ने रेती से अपने आधे दांत को घिसकर चिकना बना दिया तािक उनकी जीभ न दखे।

एक नवंबर की रात से दो दिन तक बारिश होती रही। फ्रांसिस ने 27 गैलन पानी पीने के लिए जमा कर लिया। धीरे-धीरे लंबी एकांत यात्रा की उदासी और ऊब फ्रांसिस को घेरने लगी। कठोर परिश्रम की थकान से कई बार फ्रांसिस को लगा कि उनका मनोबल टूट जाएगा। अपनी घबराहट को संतुलित करने के लिए उन्होंने

एक बार तो जिप्सी मोथ को तीन-चार घंटे तक रोक ही लिया।

दिक्षणी महासागर की जलवायु खुश्क किस्म की है। वहां के नाविकों को अक्सर लगता है कि जैसे मनुष्य की जाति से ही उनका सम्पर्क टूट गया हो। ठीक यही मनः स्थित फ्रांसिस की थी। उन्हें पानी में कोई मछली तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। अकेलेपन से बचने के लिए फ्रांसिस अपने-आपको काम में लगा लेते। उन्हें बुरे-बुरे सपने आते कि उनकी पत्नी शीला बीमार है या उनका एक्सीडेंट हो गया है। फ्रांसिस के पास एक रेडियो भी था, जिस पर अक्सर खबरें लग जाती थीं पर फ्रांसिस का मन उन्हें सुनने में ही नहीं लगता। खबरे उन्हें और ज्यादा कृंठित करतीं। संगीत भी फ्रांसिस का मन नहीं लगा पाया। फ्रांसिस के बेटे ने उन्हें चेकोव्स्की (Tchaikovsky), गेशिवन (Gershwin), द्वोराक (Dvorak) और बीथोवन (Beethoven) के संगीत के टेप दिए थे। एक रात फ्रांसिस ने यह शानदार संगीत सुना पर इससे उसका अकेलापन कम होने के बजाए और बढ़ गया।

सिडनी से 3,000 मील पहले फ्रांसिस ने देखा कि उसका स्वचालन उपकरण टूट चुका है। उसका स्टील फ्रेम चटख गया है। उसकी मरम्मत करना फ्रांसिस के बूते की बात नहीं थी। फ्रांसिस को लगा कि अब उसकी यात्रा खत्म सी हो गई है। बिना स्वचालन उपकरण के जिप्सी मोथ जैसी विशाल नाव को 3,000 मील तैराना उनके बस से बाहर था। निराशा से भरकर फ्रांसिस ने ब्रांडी के गिलास का सहारा लिया। वह 15 नवंबर का दिन था। समुद्र में जिप्सी मोथ को 80 दिन हो

चुके थे।
एक लंबी नींद लेने के बाद फ्रांसिस जब उठे तो उन्हें गहरे अवसाद ने घेर
रखा था। फ्रांसिस ने कोशिश करके स्वचालन उपकरण से काम लेकर देखा और
पाया कि काफी मेहनत करके और थोड़ा नए तरीकों का इस्तेमाल करके सिड़नी की
तरफ तैरा जा सकता है। थकान भरी यात्रा के बाद जब जिप्सी मोथ सिड़नी के तट
पर लगी तो चीशोस्टर का वजन 160 पौंड से घटकर 140 पौंड रह गया था।

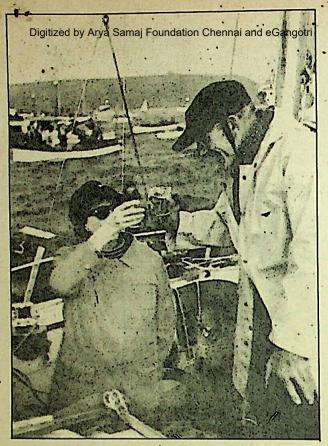

सर फ्रांसिस पत्नी के साथ-लीटने की खुशी

उन्होंने कई दिनों से बहुत कम खाया-िपया था। थकान की हालत यह थी कि जो काम चीशेस्टर पहले 20 मिनट में पूरा कर लेते थे उसमें उन्हें दो घंटे लगते थे।

फ्रांसिस चीशेस्टर का सिडनी का पड़ाव 47 दिन तक चला। जिप्सी मोथ की जमकर मरम्मत की गई। खाने-पीने का सामान भरा गया। सिडनी से चलने के बाद एक तूफान के कारण जिप्सी मोथ को एक हफ्ते की और देरी हुई। एक जोरदार लहर ने कॉकिपट तोड़ दिया। उसके प्रोपेलर की शाफ्ट भी टूट गई। फरवरी का पूरा महीना तूफानों से लड़ते हुए बीता। लहरें बार-बार जिप्सी मोथ को नुकसान पहुंचातीं और फ्रांसिस का सारा समय उसकी मरम्मत में बीतता। इस यात्रा को शुरू करने से पहले फ्रांसिस चीशेस्टर की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड से आस्ट्रेलिया के बीच केप ऑफ गुङहोप (Cape of Good Hope) और वापसी में केप होर्न (Cape Horn) का चक्कर जरूर काटें। जैसे ही मार्च के महीने में जिप्सी

मोथ ने केप हार्न का चक्कर काटना शुरू किया सागर में भयंकर तुष्णाम आना शुरू हो गया। पांच बार नाव का काकपिट समुद्री पानी से भर गया। एक बार तो पानी निकालने में फ्रांसिस को 15 मिनट तक लग गए। उनके जूतों में पानी भर गया। शायद ही कभी फ्रांसिस को अपने पैरों में इतनी ठंडक लगी हो। हवा की रफ्तार नापने की मशीन 60 नॉट पर जाकर रुक गई। स्वचालन उपकरण भी नाकामयाब सा लगने लगा।

फ्रांसिस बहुत कम सो पाए और चार दिन तक उनकी कुछ खाने की इच्छा ही न हुई। इस बीच में उनकी नाव स्टेटिन आइलैंड (Staten Island) से टकराते-टकराते बची। 31 मार्च को फ्रांसिस तमाम मुश्किलें और तनाव झेलते

हुए इस तूफान से बाहर निकल पाए।

24 अप्रैल को जिप्सी मोथ ने विष्वत् रेखा (Equator) पार की और फ्रांसिस ने बहुत असें बाद खुशी महसूस की। मई का महीना चीशोस्टर के लिए दाई कोहनी में एक गंभीर चोट लेकर आया। फ्रांसिस ने आर्निका से उसका इलाज किया। बाद में पता चला कि कोहनी की हड्डी ही क्रेक को गई थी। यात्रा के आखिरी महीने में फ्रांसिस की कोहनी बुरी तरह दर्द करती रही। आठ रातें उन्होंने दर्द निवारक गोलियां खाकर गजारीं।

जैसे ही जिप्सी मोथ उत्तरी अटलांटिक सागर में घुसी, एजोरस (Azores) से ही जिप्सी मोथ के पीछे अखबार वालों और टीवी फोटोग्राफरों की टीम लग गई। पत्रकारों की हरकतों से फ्रांसिस को क़ाफी चिढ़ हुई और उन्होंने पत्रकारों का

उनका जिन का स्टॉक दोबारा भर देंने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया।

जैसे-जैसे जिप्सी मोथ मंजिल के करीब पहुंचने लगी, वैसे-वैसे फ्रांसिस को अपने रेडियो सेट पर खबर मिली कि हजारों लोग प्लाईमोउथ पर उनकी अगवानी के लिए खड़े हैं। फ्रांसिस चीशेस्टर ने वह कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सका था।

## Digitize Unity a Santa Fastian 46 n Fant & Angotri

## मील लम्बा समुद्र

मनुष्य किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता—न गगनचुम्बी पहाड़ों की और न ही हहराते तूफानी समुद्रों की। कप्तान जोशुआ स्लोकम का पूरा जीवन भी समुद्रों के गर्व को चूर-चूर करते व्यतीत हुआ था। नोवा स्कोटिया की सबसे ठण्डी जगह नार्थ माउण्टेन में जन्मे जोशुआ के पिता नावों के अच्छे-खासे पारखी थे। इसलिए एक नाविक की तिबयत उन्हें विरासत में मिली थी।

लगभग 50 वंष के समुद्री जीवन के अनुभव के बाद कप्तान जोशुआ ने एक पुरानी नाव 'स्प्रे' को मरम्मत करके ठीक किया और उसमें अकेले ही बैठकर सारी दुनिया की परिक्रमा के लिए निकल 'पड़े। अपनी 46,000 मील लम्बी ऐतिहासिक यात्रा में उन्हें भयानक तूफानों, हिंसक आदिवासियों, खूंखार समुद्री जानवरों तथा अनंत प्रतीत होने वाले भयावह एकांत का मुकाबला करना पड़ा।



**उ** स 'स्प्रे' नामक नाव को वर्बर रेड इण्डियन कवीलों की शिकारी नावें घेर चुकी थीं। फोर्टेस्क्यू खाड़ी के ये जंगली अपने गले से भयानक आवाजें निकाल रहे थे. जिनका अर्थ था—"तम्हारे पास जो कुछ है, हमें दे दो।" नाव पर दिखाई देने वाला एक मात्र व्यक्ति चिल्ला-चिल्ला कर जवाब दे रहा था ''नहीं, नहीं।'' लेकिन जंगली अपनी नावों को खेते हुए लगातार 'सप्रे' के करीव लाते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केवल एक व्यक्ति पर काव पाकर वे नाव पर रखी सामग्री लट सकते हैं। उन जंगलियों का नेता था ब्लैक पैड्रो, जिसकी कत्ल के कई मामलों में कानून को तलाश थी। पैड़ो की लम्बी दाढ़ी उसकी पहचान थी। अचानक वह अकेला व्यक्ति नाव पर बने केविन में घुस गया और इसके क्छ क्षण बाद ही उसका एक साथी केविन से निकल जंगलियों की नजर में आया। थोड़ी ही देर वाद जंगलियों को नाव पर तीसरा नाविक दिखाई दिया। अचानक उन तीन नाविकों में से एक नाविक पिस्तौल से रेड इण्डियनों की 80 गज दर रह गई नावों पर फायर करने लगा। जंगलियों के इत्मीनान को तोड़ती हुई दो गोलियों में से एक पैड़ो के पास से गुजर गई। वह बाल-बाल बचा। नाव पर एक की जगह तीन व्यक्तियों की मौजूदगी और गोलियों के धमाकों ने उसका साहस तोड़ दिया। जंगलियों ने अपनी नावें वापिस मोड लीं।

क्या वास्तव में जंगलियों ने 'स्प्रे' पर तीन आदमी देखे थे? नहीं, यह उनका दृष्टि-भ्रम था और नाव पर सवार अकेले नाविक कप्तान जोशुआ की एक योजनाबद्ध चालाकी थी। जोशुआ जंगलियों को अपने अकेले होने का अहसास नहीं दिलाना चाहते थे, इसिलए वह पहले केविन में गए और कपड़े बदलकर बाहर निकले। जंगलियों ने उन्हें दूसरा आदमी समझा। तीसरा आदमी लकड़ी का एक पुराला था, जिसे नाविक के कपड़े पहना दिए गए थे। जोशुआ एक डोरी की पहायता से उस नक़ली नाविक को हिलाते जा रहे थे, जिससे जंगलियों को वह ज्यिकत हिलता-डुलता दिखाई पड़ रहा था।

अगर जोशुआ के दिमाग में ब्लैक पैड़ो के लुटेरे कबीले को धोखा देने की यह तरकीब नहीं आती तो क्या वे 46 हजार मील की समुद्री यात्रा कर पाते, जो उन्होंने 24 अप्रैल, सन् 1895 को बोस्टन से 36 फुट लम्बी नौका 'स्प्रे' में शुरू की थी? क्या 'वह विश्व के पहले व्यक्ति बन पाते, जो तीन साल से अधिक समय तक एक छोटी-सी नौका में बैठकर विश्व की समुद्री यात्रा करके 27 जून, सन् 1898 को न्यू पोर्ट, रोड आइलैण्ड पर उतरा था? क्या वह साबित कर पति कि एक अवेश्नी आदमी समुद्र के भीषण तूफानों, हिसक जीव-जन्तुओं, ख़ूनी रेड इण्डियनों तथा इस सबसे ऊपर डरावने और अंतहीन लगने वाले एकांत का मुकाबला करके अपने संकल्प और इच्छा के दम पर असम्भव को भी सम्भव बना सकता है?

कप्तान जोशुआ स्लोकम धरती पर रहने वाले उन बिरले दुस्साहिसयों में से एक थे, जो महासागरों की चुनौती अस्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। सन् 1892 की सिर्दयों में जोशुआ को उनके एक मित्र ने बोस्टन आने का निमंत्रण दिया। जोशुआ को उनका दोस्त एक खेत में कैनवस से ढकी एक सात वर्ष से बेकार पड़ी नाव दिखाने ले गया। उस जीर्ण-शीर्ण ढांचे को देखकर 48 वर्षीय जोशुआ के दिमाग में पहली बार अकेले एक नाव के सहारे सारी दुनिया की सैर करने का विचार आया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से पास में खड़े बलूत के पेड़ को काट डाला और उसके तने से नाव का पेंदा पुनः बनाया। बाकी लकड़ी से नाव के सम्पूर्ण ढांचे को नया रूप दिया। देवदार की लकड़ी के योग से जोशुआ ने नाव को अडिग मजबूती प्रदान की। पूरे मौसम वे अपनी इस नाव से समुद्र में मछिलयां पकड़ते रहे तािक वह नाव समुद्री पानी की आदी हो जाए।

यात्रा आएंभ करने के बाद जोशुआ का पहला पड़ाव ग्लाउसेस्टर बंदरगाह थी, जहां उन्होंने 15 दिन की अवधि तक यात्रा के लिए जरूरी साजो-सामान की खरीददारी की। उन्हें आगे बढ़ने पर नोवा एकोरिया में वेस्ट पोर्ट बंदरगाह के पहले एक ऐसा द्वीप मिला, जिसके चारों ओर लाखों मेंढक टर्र-टर्र कर रहे थे। उस द्वीप का नामकरण मेंढक द्वीप करने के बाद जोशुआ पक्षी द्वीप से गुजरे। नोवा एकोरिया में अपने स्कूली साथियों से भेंट करने का उन्हें सुअवसर मिला। एक सप्ताह आराम करके उन्होंने अपनी यात्रा के पहले संकट, अंधमहासागर से निबटने के लिए शिक्त जटाई।

अधमहासागर में पहला सप्ताह विना किसी दुर्घटना के बीत गया लेकिन यह शांति भी कुछ कम कष्टदायक न थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें चांद से चिल्ला-चिल्ला कर बातें करनी पड़ी। अपनी पिछली समुद्री यात्राओं से जोशुआ ने चांद को अपने अकेलेपन का साथी बनाना सीख लिया था। इसके अलावा उन्हें भयानक कोहरे का मुकाबला करना पड़ा। एक ओर कोहरे का घुंधलापन उनको आगे देखने में वाधा डाल रहा था, दूसरी ओर एकांत उनके गुजरे जीवन की यादों को कुरेद रहा था। अंधमहासागर की लहरें जब तेज होतीं तो नाव को सम्हालने में उन्हें जो परिश्रम करना पड़ता, वह उनका मन कुछ देर के लिए जरूर बहला देता लेकिन सागर के शांत होते ही एकाकीपन उन्हें फिर आ घेरता। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी। यह पहली यात्रा थी, जो वह अकेले कर रहे थे। उन्होंने अपने बेसुरे गले से गीत गाकर अकेलापन दूर करने की कोशिश की लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें लगा कि उनका बेसुरा गीत समुद्र के कछुओं तक को पसंद नहीं आ रहा है। 10 जुलाई को 12 सौ मील चलकर डेढ़ सौ मील प्रतिदिन की रफ्तार से 'स्प्रे' सेबल अंतरीप पहुंची और 20 जुलाई को उसने फेयल द्वीप के होरी बंदरगाह पर लगर डाला। जोशुआ ने एक नौवहन अधिकारी द्वारा उनकी पायलद सेवा करने का प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे उनके रोमांच में कमी आ जाती। दरअसल एकांत की नई समस्या से जूझने के साथ-साथ जोशुआ ने पिछले दिनों कई द्वीपों के किनारों से गुजरते हुए इस यात्रा के दौरान रोमांचकारी आनंद की जो दौलत हासिल की थी, उसे किसी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे।

24 जुलाई का दिन जोशुआ के लिए नई मुसीबत लेकर आया। प्रनीर और आलूबुखारों का मिला-जुला भोजन करने के कारण उनके पेट में भयानक दर्व उठा। पेट के दर्द और तूफान की लहरों से लड़ते-लड़ते जोशुआ नाव के केबिन के फर्श पर निढाल होकर लेट गए। अगर इस असहाय अवस्था में उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की मदद न मिलती तो शायद 'सप्ने' को सागर की लहरें खा डालतीं।

जोशुआ ने नाव की पतवार के पास एक लम्बे व्यक्ति को मौजूद पाया, जो समुद्री डाकुओं की पोशाक पहने था लेकिन उसने अपना परिचय कोलम्बस के जहाजी बेड़े के एक सदस्य के रूप में दिया और यह भी बताया कि वह पिण्टा नामक नौका का पायलट है और सलाह दी कि जोशुआ को पनीर और आलूबुखारे साथ-साथ नहीं खाने चाहिए थे। जोशुआ को इस अजनबी मेहमान ने आश्वस्त किया कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते वह 'स्प्रे' का संचालन करेगा।

जब तक जोशुआ की हालत बिल्कुल ठीक न हुई, तब तक वह अज्ञात नाविक उनकी नाव का अत्यधिक कुशलता से सही मार्ग पर संचालन करता रहा। 28 जुलाई से एक दिन पहले वह जिस रहस्यमय ढंग से आया था, उसी रहस्यमय ढंग से चला गया। जोशुआ उसके चले जाने के बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में सोचते रहे। वह स्वप्न था या सत्य? लेकिन किसी न किसी ने तो उनकी मदद की ही थी। इस नाविक का अस्तित्व जोशुआ के लिए उनके लिए शेष जीवन भर एक रहस्य ही बना रहा।

4 अगस्त तक नाव की रफ्तार को घटाकर 51 मील कर देने वाले तूफान से संघर्ष करते हुए 'स्प्रे' ने स्पेन के दर्शन किए और जिब्राल्टर की खाड़ी पार की। वहां 29 दिन की सफल यात्रा के उपलक्ष्य में जोशुआ को राजभोज दिया गया। जिब्राल्टर के ऐतिहासिक संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद उन्हें भावभीनी विदाई मिली, जो सम्भवतः आने वाले खतरों से जूझने के लिए सबसे बड़ी ताकत का काम करने वाली थी।

समुद्री डाकुओं और चोरों के डर से जोशुआ ने भूमध्यसागर, स्वेज नहर, लाल सागर होते हुए पूर्व जाने वाला रास्ता बदल कर 'स्प्रे' का मुंह हार्व अंतरीप की ओर कर दिया लेकिन यह रास्ता भी इसी प्रकार की विपत्ति से भरा था।

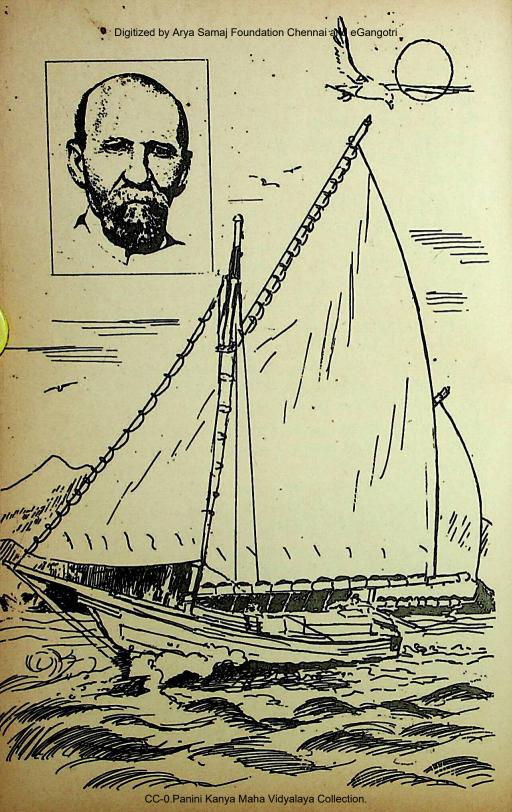

किस्मत बहादुरों का साथ देती है। रास्ते में कूर डाकुओं से भरे हुए स्टीमर से जोशुआ की सागर की लहरों ने रक्षा की। जब स्टीमर उन पर झपट रहा था, तभी लहरों ने उसे जबरन मोड़ दिया। दो-तीन सप्ताह कुछ शांति से,बीते और 30 सितम्बर को 'स्प्रे' ने भूमध्य रेखा को पार किया। 5 अक्तूबर को ब्राजील के बंदरगाह पेरनाम्बुको पर जोशुआ ने लंगर डाला और अपने नाविक पत्रकार मित्र डा. पेरेरा के मेहमान बने तथा एक बार फिर 24 अक्तूबर को खाने-पीने का सामान व अन्य आवश्यक सामग्री लाद कर 'स्प्रे' ने समुद्र में तैरना शुरू कर दिया। अब जोशुआ की नाव 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। रियोडीजिनेरियो में उन्हें अपने कुछ अन्य मित्रों से फिर उपहार मिले।

15 दिसम्बर को उरुग्वे तक मित्रों की शुभकामनाओं ने किसी संकट को 'स्प्रे' के पास नहीं फटकने दिया लेकिन जैसे ही उरुग्वे का किनारा दिखा, जोशुआ ने एक भारी गलती कर डाली। समुद्र में आते हुए तूफान से बचकर फौरन लंगर डालने के चक्कर में रेत के टीले और लहरों में अंतर न कर पाए। चंद्रमा की रोशानी ने उन्हें और भी धोखा दिया। नाव रेत के टीले में बुरी तरह धंस गई।

जोशुआ के बेफिक्ने मिजाज का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरे दिन रेत के टीले से गुजरने वाले नाविकों ने उन्हें वहां आराम से सोता हुआ पाया। इन नाविकों ने कप्तान की नाव को रेत से मुक्त कराया। जोशुआ की नाव जहां फंसी. थी, उस जगह को कास्टिलो कहते हैं। यह जगह उरुग्वे और ब्राजील को बांटने वाली रेखा से सात मील दक्षिण की ओर है।

जोशुआ ने नया साल ब्यूनस आयर्स में अपने पुराने मित्र मुलहल के घर पर मनाया। नए साल की खुशी ने यात्रा की थकान को उतारने में मदद जरूर की लेकिन उससे आगे की यात्रा के भयानक खतरों के कम होने की कोई उम्मीद न थी। अभी उन्हें बर्बर जंगिलयों, समुद्री जीव-जंतुओं और इन सबसे ऊपर पागल बना देने वाले दृष्टिभ्रमों का मुकाबला करना था।

जंगिलयों को पहली टक्कर में चतुराई से शिकस्त देने के बाद जोशुआ को उनका दो बार और मुकाबला करना पड़ा। दूसरी बार तो जंगिलयों ने उनका पीछा तब छोड़ा, जब वह खाने-पीने की चीजें उन्हें देने के लिए राजी हो गए। फिर भी उन्होंने बंदक दिखाकर जंगिलयों को अपनी नाव पर नहीं आने दिया। वे खाने-पीने की चीजें उनकी नाव पर फेंकते रहे। तीसरी बार उनकी रक्षा एक बार फिर प्रकृति ने की। जब जंगली अपने अभियान में सफल होना ही चाहते थे,तभी हवा के तेज झोंके ने जंगिलयों की नावों को तितर-बितर कर दिया और 'स्प्रे' उनके घेरे से निकल भागी।

वर्षा, तूफान, आक्रामक लहरें और समुद्र शांत होने पर दृष्टिभ्रम। कभी जोशुआ को विशाल समुद्री पक्षी जहाज जैसे लगे और कभी सील मर्छालयां व्हेल जैसी। कभी धुंधलका सूखी जमीन का आभास देता। ऐसे में अगर अपनी इच्छा शक्ति और चौकन्तेपन के इस्तेमाल न करते तो उनके किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने की पूरी पुणाइस्ति थीए Samaj Foundation Chennai and Gangotri

तीन रात और तीन दिन तक चलने वाले तूफान की तेजी ने 'स्प्रें' को हार्न अंतरीप से बाहर धकेल दिया। जोशुआ ने जंगलियों के एक और हमले को झेला। इस बार फिर उनके सामने ब्लैक पैड़ो का दल था। लेकिन इस बार जोशुआ की रायफल काम आई। पैड़ो को ग़ोली के भयं से 'स्प्रें' पर कूदने का साहस न हुआ।

'स्प्रे' का भोजन के लालच में पीछा करती शार्क व्हेलों से भी कप्तान जोशुआ को लोहा लेना पड़ा। पिलर अंतरीप से आगे बढ़ते हुए नीली पहाड़ियों के पास रहने बाले स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के अतिथि बनते हुए उन्होंने प्रशांत महासागर में प्रवेश किया।

16 जुलाई को सामोआ की राजधानी ओयेगा पहुंचने से कुछ दिन पहले एक रात को उनके तेज भाले ने एक व्हेल को छेद डाला,जो उनकी नाव को टक्कर मारकर उलट देना चाहती थी।

ओयेगा में कप्तान को राजा के महल में दावत के लिए बुलाया गया, जिसके जवाब में जोशुआ ने राजा को अपनी नाव में दावत दी। हालांकि दोनों दावतों के भोजन के स्तर में कोई मुकावला नहीं था, फिर भी जोशुआ ने अपने मेहमानों की भरसक आवभगत की।

तूफानों और तेज हवाओं से टक्कर लेते हुए वह न्यूसाउथ वेल्स होते हुए न्यूकैसल पहुंचे। यह 42 दिन की यात्रा थी। सिडनी के बंदरगाह पर 'स्प्रे' कई हफ्ते अपना लगर डाले रही। जोशुआ से मिलने वालों का तांता लगा रहा। उन्हें अनिगनत दावतें दी गईं। नाविक क्लबों की मानद सदस्यता भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। गर्मी का मौसम पलक झपकते बीत गया। दिसम्बर के पहले सप्ताह में वह सीधे मारिशस (हिंद महासागर) होते हुए अपनी जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। बुनडुरो अंतरीप के तट पर खड़े लोगों से मुबारकबाद का आदान-प्रदान करके जोशआ ने बड़ा दिन मनाया।

आस्ट्रेलिया के उत्तर में खराब मौसम से बचने के लिए उन्होंने तस्मानिया का रास्ता पकड़ा। सोने की खानों के विख्यात इलाके गुजर कर जोशुआ जार्ज टाउन पहुंचे, जहां आस्ट्रेलिया की खोज में अंग्रेजों ने सबसे पहले कदम रखा था। जार्ज टाउन के वासियों ने जोशुआ के स्वागत में एक हाल में उनका भाषण रखा, जिसे सुनने के लिए दूर-दूर से श्रोता आए। आगे के पड़ाव डेवन पोर्ट की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मोहक थी कि उसने एकबारगी जोशुआ के सैलानी मन को भी भटका दिया लेकिन रोमांच की ललक ने अंत में जीत हासिल की और 16 अप्रैल, सन् 1897 को जोशुआ की यात्रा पुनः प्रारंभ हुई।

सर्दियों में मौसम महीने भर साफ रहा। यात्रा में कोई विघ्न नहीं आया। इसका लाभ उठाकर जोशुआ सागर यात्राओं की कहानियां पढ़ते रहे। 26 मर्ड की स्बह ग्लाउसेस्ट्रर द्वीप को स्कूई by 31/2 महिना हो कि समाचार पत्रों ने 'सप्ने' को फुर से उड़ती हुई चिड़िया की संज्ञा दी। आस्ट्रेलिया के खोजी कप्तान कुक के नाम पर रखे कुक टाइम के छोटे से गिरजे में एक बार फिर अपने सागर अनुभवों से जोशुआ ने आस्ट्रेलियाबासियों को आनंदित किया। जोशुआ का यह भाषण 24 जून को हुआ जब महारानी विकटोरिया की रजत जयंती धूमधाम से मनाई जा रही थी। इसी दिन वह हिंदमहासागर में अपनी लम्बी यात्रा के लिए रवाना हुए। थर्सडे द्वीप से चलकर उनकी नाव ने कोरल सागर तथा टोरेस खाड़ी के खतरों को पार किया। किसमस द्वीप से सौ मील दक्षिण-पश्चिम में जोशुआ को काले बादल दिखे। उन्होंने नाव की गित तेज कर दी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कप्तान की लिग द्वारा सन् 1609 में खोजे गए तथा उन्हों के नाम पर अपना नाम पाने वाले की लिग द्वीप के नारियल उत्पादक किसानों व नाव निर्माताओं से भेंट करके जोशुआ ने अपनी नाव की मरम्मत कराई।

16 दिन बाद रोडिंग द्वीप के गर्वनर की शाही दावत कबूल करने के पश्चात् वह 19 सितम्बर को मारीशस पहुंचे। इस बीच उन्होंने आठ दिन आराम भी किया।

यहां पहुंचकर जोशुआ ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि जैसे अमेरिका अभी बहुत दूर है। मारीशस से न्यूपोर्ट तक की यात्रा में जोशुआ को सबसे अविस्मरणीय क्षण सेण्ट हेलेना (जहां नेपोलियन बोनापार्ट को निर्वासन दिया गया था) में विताए गए दिन थे। द्वीप के गवर्नर ने उन्हें राजभवन में ठहराया। जोशुआ रात भर इस महलं के एक कमरे में नेपोलियन के भूत की प्रतीक्षा करते रहे। द्वीप के लोगों का कहना था कि उस कमरें में नेपोलियन का भूत आता है। रात गुजर गई लेकिन जोशुआ की तमन्ना पूरी नहीं हुई। बाद में उन्होंने लागदड नामक उस वंगले की सैर करके. जिसमें नेपोलियन को कैद किया गया था, संतोष किया।

टोबागों के मूंगे के पहाड़ों से बचते-बचते 'स्प्रे' ग्रेनाडा की तरफ बढ़ती रही। ग्रेनाडा से सेण्ट अण्टीगुआ पहुंचने पर जोशुआ का वहां के निवासियों ने भव्य स्वागत किया।

5 जून को 'स्प्रे' खुशी से उछलती हुई अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अचानक कप्तान जोशुआ को अपनी लम्बी यात्रा का अंतिम अनुभव हुआ। उनकी नाव अश्व अक्षांश में पहुंच गईं थी, जिससे हवा के अभाव के कारण उनकी नाव का पाल ढीला होकर सिक्ड़ गया लेकिन थोड़ी ही देर में हवा फिर चलने लगी और पाल ठीक हो गया। संसार की परिक्रमा खत्म हो गयी।

14 नवम्बर सन् 1909 को कप्तान जोशुआ ने एक और रोमांचक यात्रा प्रारंभ की लिकन जीवन भर सागर को पराजित करते रहने वाला यह महानाविक इस बार सफल नहीं हो सका। जोशुआ हमेशा की तरह स्वागत करती आंखों के संतोष तथा हिलते हुए रुमालों के रंगीन उछाह के लिए वापिस् नहीं लौटे। वे उन्हीं लहरों में खो गए, जो उनका जीवन थीं।

जाम्स्रोंके शिक्ते के बोर्ज हा तसुन यातु सन

डा. सुन यात सेन को सारी दुनिया चीन में सामंतवाद का खात्मा करके उदार प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले एक महान् नेता के रूप में जानती है। डा. सुन यात सेन को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार मौत से जूझना पड़ा। उन्हें युवावस्था में ही चीन से भाग कर लंदन आना पड़ा। लंदन में भी चीनी सम्राट के क्रूर गुप्तचर उनका पीछा करते रहे। उन्हें अंततः गिरफ्तार कर ही लिया गया। चीनी जासूस, इतिहास की गित मोड़ देने वाले इस महानायक को फांसी देने के लिए सम्राट के सामने पेश करना चाहते थे लेकिन उन दिनों सुन वेन के नाम से विख्यात चीनी जनता के इस नेता ने उनके इस षड्यंत्र को छिन्न-भिन्न कर दिखाया। डा. सुन और चीनी जासूसों के बीच लंदन की घरती पर हुए इस मुकाबले की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है—निराशा के अंधकार में भी लोकतंत्र की जीत में प्रबल दिश्वास रखने वाले डा. सुन का संघर्ष।



से ही सन वेन नामक उस चीनी युवक ने गिरजाघर जाने के लिए लंदन की वह सड़क पार की-उसके पीछे चलने वाले चीनी ने, जो परम्परागत लबादा पहने था, उसे रोक कर शुद्ध अंग्रेजी में उसका परिचय पूछा। कुछ ही क्षणों में दोनों अंग्रेजी का सहारा छोड़कर कैंटनी चीनी में बात करने लगे। अब दोनों मिलकर गिरजाघर की ओर बढ़ रहे थे। लवादेवाला चीनी उस युवक के बाईं ओर चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही एक और वैसा ही लबादा पहने दूसरा चीनी उस युवक के दाईं और चलने लगा। नया चीनी भी सुन वेन से मीठी-मीठी बाते कर रहा था। उसने तो स्न वेन को अपने कमरे पर चल कर चाय की दावत भी दे डाली लेकिन स्न वेन ने नम्रता से यह प्रस्ताव ठ्करा दिया क्योंकि उसे जल्दी ही गिरजाघर पहुंच कर अपने अध्यापक कैण्टली और उनकी पत्नी से मिलना था। तभी न जाने कहां से एक तीसरा चीनी और आ टपका, जिसके चेहरे से पाशविकता साफ-साफ टपक रही थी। उसके आते ही बाकी दोनों चीनी भी नम्रता का मुखौटा एक तरफ फेंक कर अपनी असलियत पर उतर आए। तीनों ने सुन वेन को एक झटके से दबोच लिया और देखते ही देखते 49, पोर्टलेण्ड प्लेस की इमारत के एक कमरे में उस युवक को कैद कर दिया गया। यह चीनी दुतावास की इमारत थी। उन दिनों चीन पर मंचू राजवंश का राज्य था। युवक सुन वेन की सम्राट के चीनी जासुसों को पिछले दस दिनों से तलाश थी।

आखिर वह युवक था कौन? चीनी जासूस उसे क्यों तलाश रहे थे? चीनी दूतावास के उस जेलनुमा कमरे में थोड़ी ही देर बाद सुन वेन की भेंट दूतावास के कानूनी सलाहकार बैरिस्टर सर हालीडे से हुई, जिन्होंने उसे आगाह किया कि अब वह चीनी क्षेत्र और चीनी कानून के अधीन है।

सर हालीडे ने उस युवक पर आरोप लगाया कि वह चीन में सम्राट के विरुद्ध सुधार की अपीलें, पर्चे और घोषणापत्र लिखता रहा है। वह गुप्तरूप से सम्राट की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर 'मैजेस्टिक' नामक जहाज से लंदन आया है। और यह कि उसने एक ऐसा मांग-पत्र तैयार किया है, जिसमें चीनी जनता से सम्राट के शासन के विरुद्ध आंदोलन करने का आव्हान किया गया है। उसे तब तक दूतावास की हिरासत में रखा जाएगा, जब तक सम्राट उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर देते। सुन के ने सर हाली डे के किसी भी आरोप को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
यहां तक कि असिन अपेमा निम्म स्वाप्त को देने की अनुमति मांगी। हाली डे ने उसे
गरपतारी की सूचना अपने अंग्रेज मित्रों को देने की अनुमति मांगी। हाली डे ने उसे
यह अनुमति तो न दी, हां यह प्रस्ताव अवश्य दिया कि वह चाहे तो अपने
मकान-मालिक के पास खत लिख कर अपने इस्तेमाल की चीजें मंगवा सकता है।
इस प्रस्ताव को मानने से सुन वेन ने इंकार कर दिया क्यों कि उसे इसमें उन्हें हाली डे
की कोई चाल खगी।

असलियत यह थी कि हालीडे ने जो आरोप लगाए थे, वे सही थे। सुन वेन मंचू सम्राट की नजर में अपराधी था लेकिन अपनी निगाहों में उसने चीनी देशवासियों के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूर्ति ही की थी। गिरफ्तारी से वह न तो घबराया था और न ही उसके मन में तिनक भी भय जागा। सम्राट की पुलिस से बचने के लिए वह मकाओ, हांगकांग, सिगापुर, योकोहामा, बंटाविया, होनोलूलू और सैनफ्रांसिस्को होता हुआ लंदन आया था। लंदन आकर वह हांगकांग के अपने पूर्व शिक्षक कैपटली तथा मेनसन से मिला। उन्हीं की मदद से उसने होटल छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। उसके अध्यापकों ने उसे पहले ही सलाह दी थी कि उसे चीनी दूतावास से सतर्क रहना चाहिए। सुन वेन का ख्याल यह था कि लंदन में ब्रिटिश कानून के तहत चीनी दूतावास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंततः उसे अपनी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा था। लंदन में सम्राट की कैद में उसका ग्यारहवां दिन बीत रहा था।

हालीडे के जाने के थोड़ी ही देर बाद एक बढ़ई कमरे के सलाखों वाले दरवाजे पर ठोक-पीट कर डबल ताला लगा गया और साथ में दो पहरेदार तैनात कर दिए गए। इन पहरेदारों से बात करने की सुन वेन ने काफी कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने के बजाय उसकी तलाशी ले डाली तथा उसका कलम व चाकू भी छीन लिया। गनीमत यह रही कि सुन वेन के पास जो नोटों की गड्डी थी, उस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। शाम को दो अंग्रेज नौकर कमरे की सफाई कर गए। उन्होंने भी सुन वेन से कोई बात नहीं की। सुन वेन पूरी रात जागता रहा।

दूसरे दिन दूतावास के प्रथम सिचव तेंग ने सुन वेन से मुलाकात की। तेंग ने कई तरीकों से सुन वेन को समझाने की कोशिश की कि वह अपने अपराध स्वीकार कर ले लेकिन सुन वेन दृढ़ता से इंकार करता रहा और लगातार इस बात में विश्वास प्रगट करता रहा कि दूतावास के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वह बीजिंग या शंघाई में नहीं, वरन् लंदन में है, जहां सामंतशाही नहीं, लोकतंत्र है। इस पर तेंग चिढ़ गया और व्यंग्य करते हुए बोला कि चीन में मौत सुन वेन की प्रतीक्षा कर रही है। अगर सम्राट ने उसे जिदा चीन भेजने का आदेश न दिया होता तो द्तावास की कोठरी में ही उसका काम तमाम कर दिया जाता।

यह सुनकर सुन होता हो जा जा की हो हो है है हिए पूर्व जाती दे डाईन कि उसे चीन भेजा जाना असंभव है क्योंकि जैसे ही लंदन के अखबारों अथवा सरकार को इसका पता चलेगा, वे तुरंत उसे आज़ाद करवा देंगे।

सुनं वेन की चाल काम कर गई। अपनी योजना की त्रुटिहीनता के प्रति पूर्णरूप से आश्वस्त तेंग ने तिलिमला कर सुनं को सूचना दी कि उसे जिस ग्लेन लाईन स्टीमर से ब्रिटिश सरकार की अनुमित के बिना अगले हफ्तें गुप्तरूप से हांगकांग भेजा जाएगा, हांगकांग से कुछ पहले ही एक तोप वाली नाव उसे लेकर कैंटन रवाना हो जाएगी, जहां उसे मुकद्दमें की खानापूरी करके मृत्यु-दण्ड दे दिया जाएगा। स्टीमर में उसे लगातार हथकड़ियों में जकड़कर रखा जाएगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी और सारा काम गोपनीयता और सफाई से पूरा कर दिया जाएगा। स्टीमर का मालिक सर हालीडे का दोस्त है और चीन से व्यापार करने का मौका प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरी गोपनीयता भी बरतेगा।

तेंग के साथ हुए वार्तालाप में सुन वेन ने अपनी बौद्धिक क्षमता से सारा षड्यंत्र जान लिया। यह मन ही मन चितित हो उठा। उसने हर हालत में कैद से भाग निकलने की ठान ली। इसलिए तेंग को डराने के लिए उसने उसे धमकी दी कि अगर ब्रिटिश सरकार को इस साजिश का पता चल गया तो दूतावास के हर व्यक्ति को लंदन से अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तब तेंग को भी चीन जाना पड़ेगा और तब क्वांग तुंग प्रांत के लोग उसकी मौत का तेंग से बदला लेंगे।

संयोग से तेंग भी क्वांग तुंग का था। इस धमकी ने कुछ असर किया। तेंग का स्वर्थोड़ा-सा नर्म पड़ा। उसने फौरन रुख बदलकर सुन वेन को सलाह दी कि यदि सुन कैण्टन के आंदोलन से अपना संबंध तोड़ ले तथा यह कह दे कि आंदोलनकारियों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और यह कि वह स्वेच्छा से दूतावास में अपने मामले में बातचीत करने आया था, तो उसे माफी मिल सकती है।

तेंग के इस घटिया सुझाव में सुन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

पहले सुन वेन ने दोनों अंग्रेज नौकरों को घूस देकर अपने अध्यापक मित्र के पास संदेश ले जाने के लिए राजी करने की कोशिश की। इसमें असफलता मिलने पर सुन वेन ने खिड़िकयों के रास्ते छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों पर अपना हाल लिखकर बाहर फेंका। जब उसने देखा कि वे टुकड़े छत की नाली में गिर गए हैं, तो उसने तांबें के सिक्कों में पर्चें लपेट कर फेंके। एक टुकड़ा पड़ोस के मकान के पिछवाड़े बगीचे में गिरा। दूसरा एक अन्य मकान की छत पर तथा तीसरा सड़क पर जा गिरा, जिसे दूतावास के पहरेदारों ने उठा लिया। थोड़ी देर बाद मजदूरों व मिस्त्री ने आकर कोठरी की सारी खिड़िकयां बंद कर दीं।

. सुन वेन के सामने अब एकमात्र लेकिन क्षीण आशा के रूप में वे दो अंग्रेज नौकर वचे थे, जो प्रतिदिन कोठरी की सफाई करने. खाना देने तथा आग जलाने आते थे।



उनमें एक कम उम्र का था, जिसके चेहरे पर सुन ने अपने लिए कुछ सहानुभूति के भाव देखे थे।

मौका देखकर सुन ने उस अंग्रेज नौकर को बताया कि वह एक राजनीतिक शरणार्थी है। चीन में रहता है तथा इंग्लैण्ड में शरण लेने के लिए आया है। तुर्की का सुल्तान जिस तरह आर्मीनिया के ईसाइयों को कत्ल कर रहा है, उसी तरह चीन का सम्राट भी उसका वध करवा देना चाहता है क्योंकि वह भी ईसाई है तथा चीन के एक ऐसे राजनीतिक दल से संबंधित है, जो राजशाही को खत्म करके वहां भी इंग्लैण्ड जैसा ही लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। उसे धोखे से कैंद किया गया है तथा उसे बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के चीन भेजा जाएगा और वहा मुकद्दमे का नाटक करके उसे मृत्यु दण्ड दे दिया जाएगा।

सुन ने उस अंग्रेज से निवेदन किया कि यदि वह अधिकारियों को सुन के बारे में सूचित कर दे तो उसकी जान बच सकती है।

सुन ने ईसाई होने के नाते भी उस अंग्रेज से मदद करने का निवेदन किया। पहले दिन अंग्रेज ने सुन का जो जवाब दिया, उसमें मदद मिलने की कोई झलक न थी। सुबह नाश्ता लाते समय वह कुछ न बोला और सुन से नजरें चुराता रहा और शाम के समय वह आग जलाने के लिए लाए गए कोयले की टोकरी में संदेश रख गया। उस संदेश के पुर्जे को सुन ने कांपते हाथों से उठाया और धड़कते दिल से पढ़ा। उसमें लिखा था—"मैं आपका खत आपके किसी दोस्त तक पहुंचाने के लिए तैयार है।"

शानिवार की शाम को सुन के पूर्व अध्यापक डा. कैण्टली के पास एक गंदे और पुराने विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ सुन का संदेश पहुंच गया। उसे पढ़कर डा. कैण्टली बेचैन हो गए। वे तुरंत सर हालीडे की कोठी पहुंचे लेकिन वहां ताला पड़ा हुआ था। पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें स्काटलैण्ड यार्ड जाने की सलाह मिली। स्काटलैण्ड यार्ड के संबंधित अधिकारी को डा. कैण्टली द्वारा सुनाई गई कहानी इतनी विचित्र लगी कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने बड़े अफसरों तक बात पहुंचाने का बहाना करके कैण्टली को विदा कर दिया।

सुबह एक मित्र से राय लेकर कि उन्हें चीनी दूतावास के दरवाजे भी खटखटाने चाहिए, जैसे ही कैण्टली घर लौटे, उन्हें उसी अंग्रेज नौकर ने सूचना दी कि सर हालीडे लंदन में ही हैं और रोज चीनी दूतावास आते हैं। मंगलवार तक कैदी को जरूर लंदन से रवाना कर दिया जाएगा।

जाहिर था कि पूरी साजिश में सर हालीडे का भी हाथ है। अब कैण्टली के पास सुन को बचाने के लिए मात्र 14 घण्टे थे। वे फौरन डा. मेनसन के पास हुंचे। सुन के दोनों पूर्व अध्यापक एक बार फिर स्काटलैण्ड यार्ड गए। ड्यूटी अफसर ने उन्हें टका-सा जवाब दे दिया—''आप शनिवार को भी यहां आए थे। तब से आज तक हमें कोई तथ्य नहीं मिला है। हम आपकी कहानी पर कैसे यकीन करें?'' विवश होकर कैंण्टली सीधे विदेश विभाग पहुंचे, पर वहां भी संबंधित अधिकारी ने रविवार का बहाना बनाक्र उन्हें टाल दिया। अंब कोई चारा न बचा था। अंतिम कोशिश के रूप में कैण्टली ने मैनसन को चीनी दूतावास भेजा। योजना यह थीं कि मैनसन दूतावास में सुन वेन के बारे में पूछताछ करेंगे। यदि वे भी वापिस न लौटे तों कैण्टली फौरन स्काटलैण्ड यार्ड सूचना देने जाएंगे।

मेनसन की भेंट दूतावास में तंग से हुई। मेनसन ने उससे पूछा कि सुन वेन नाम का जो युवक दूतावास में कैद है, उससे वे मिलना चाहते हैं। सुन वेन का नाम सुनते ही तेंग के माथे पर बल पड़ गए और उसने इस नाम के किसी युवक से परिचित होने से ही इनकार कर दिया। मेनसनं ने अपनी बात पर जोर दिया और तेंग को धमकाया कि स्काटलैण्ड यार्ड तथा विदेश विभाग को भी इस बात का पता है। परंतु तेंग ने सामान्य स्वर में बात करते हुए डा. मेनसन को यकीन दिला दिया कि उनके साथ जरूर किसी ने मजाक किया है। मेनसन ने जब अपनी शंका कैण्टली पर जाहिर की तो कैण्टली सुन की प्राण रक्षा के विषय में और ज्यादा चिंतित हो उठे। उन्होंने एक निजी जासूस किराए पर लिया और दूतावास की निगरानी करने पर लगा दिया। वे 'दि टाईम्स' जैसे लोकप्रिय समाचार पत्र के कार्यालय में भी गए और पूरी कहानी कह सुनाई लेकिन पत्रकारों ने भी उनके बयान पर विश्वास न किया। सन की प्राणरक्षा के लिए बेचैन डा. कैण्टली ने अपने प्राइवेट जासूस के साथ स्वयं पूरी रात . जाग कर दूतावास की निगरानी की।

सुबह वे पुनः विदेश विभाग जा पहुंचे। इस बार वे वहां के अधिकारियों को समझाने में सफल हो गए। विदेश विभाग ने उनका हलाफिया बयान लिया कि एक चीनी तरुण चीनी दूतावास में अवैध ढंग से कैद है। प्रशासन का चक्का घूमने लगा। विदेश विभाग ने स्काटलैण्ड यार्ड को मामले में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। स्काटलैण्ड यार्ड के जासूस शाम तक खबर ले आए कि ग्लेन लाइन का एक स्टीमर मंगलवार को माल के अलावा एक अज्ञात मुसाफिर को लेकर रवाना होगा, जिसके नाम के बदले सिर्फ चीनी नागरिक लिखा गया है।

अगले दिन लंदन की सर्वोच्च अदालत में अज्ञात कैदी की ओर से एक बंद प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब तक अखबारों को काफी मसाला मिल चुका था। 'ग्लोब' समाचार पत्र ने डा. कैण्टली से भेंटवार्ता प्रकाशित की। राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल फैल गई। विदेशी संवाददाताओं ने चीनी दूर्तावास की पोलें खोलना शुरू कर दीं। 'डेली मेल' ने सर हालीडे की भूमिका का खुलासा कर दिया। कुछ अन्य समाचारपत्रों ने चीनी दूतावास की भर्त्सना करते हुए अग्रलेख लिखे। स्काटलैण्ड यार्ड ने दूतावास के चारों ओर अपना जाल फैला दिया। बंदरगाह के अधिकारियों को सतर्के कर दिया गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने चीनी द्तावास को एक विरोध पत्र भेज दिया।

दूतावास का एक पहरेदार सुन बेन के पास आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। सुन को लगा कि उसे चीन भेजने के लिए ले जाया जा रहा है। उसे दूतावास के स्वागत कक्ष में ले जाया गया, जहां विदेश विभाग के अधिकारी, डा. कैण्टली तथा स्काटलैण्ड यार्ड के अधिकारी मौजूद थे। सुन वेन आजाद हो चुका था।

जो सुन वेन छुपता हुआ इंग्लैण्ड आया था, वह सारे विश्व के आकर्षण का केन्द्र बन् चुका था। सुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया लेकिन एक सवाल वह हर बार टाल गया कि डा. कैण्टली तक सूचना कैसे पहुंची। भला वह उस अंग्रेज नौकर का नाम बताकर अपनी कृतज्ञता को कैसे कलिकत करता?

यही युवक सुन वेन आगे चलकर डा. सुन यात सेन के नाम से विख्यात हआं। डा. सुन के नेतृत्व में चीन में मंचू वंश के साम्राज्य का खात्मा हुआ तथा बाद में मजदूरों-िकसानों की वर्तमान हुकूमत का पथ प्रशस्त हुआ। डा. सुन यात सेन को चीन की लगभग 1 अरब जनता आज भी अपना राष्ट्रिपता मानती है।

### नाजी जनरल का अपहरण

उन दो ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने एक नाजी जनरल के अपहरण की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था—नाजी कब्जे में रह रही यूरोपीय जनता के सामने एक ऐसी मिसाल पेश करना, जिससे उसे स्वतंत्रता के पक्ष में संघर्ष करने का मौका मिल सके।

यह कोई आसान काम नहीं था। मेजर पैट्रिक, मेजर मोस तथा छापामारों की एक टोली ने जनरल क्राइपे का अपहरण तो कर लिया पर उन्हें नाजी कब्जे के क्षेत्र से निकाल कर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र में पहुंचाना एक विकट संमस्या थी। इसके लिए उन्हें सचमुच लोहे के चने चबाने पड़े।

यह दुस्साहस और कूटनीति की एक ऐसी गाथा है, जिसे असफल करने के लिए नाजियों को पूरे गांव के गांव उड़ा देने की धमकी देनी पड़ी और द्वितीय विश्वयुद्ध की सम्पूर्ण अविध में की गई सबसे जबरदस्त खोज चलानी पड़ी।



नान के नगर हेराक्लियन की सड़कें नाजी जर्मनी के सैनिकों से भरी हुई थीं। अभी-अभी सिनेमा छूटा था। इन जर्मन सैनिकों की भीड़ के बीच एक फौजी कार रास्ता बनाती हुई चली जा रही थी। जर्मन सैनिक घूम कर इस कार को देखते और उसमें बैठे हुए मेजर जनरल क्राइपे को सलाम ठोकते। जनरल क्राइपे के पथरीले चेहरे पर कोई भाव तो नहीं आ रहा था लेकिन उनका सिर हिलकर सैनिकों की सलामी का जवाब जरूर दे रहा था। जनरल क्राइपे कोई छोटी-मोटी हस्ती न थे। वह हिटलर की प्रतिष्ठित 'व्हेरमाख्त' (जनरलों की परिपद) के सदस्य थे। उन्हें लेनिनग्राद का हीरो कहा जाता था। इस समय क्रेटे के यूनानी द्वीप पर मौजूद 22 हजार जर्मन सैनिकों की कमान उन्हीं के हाथों में थी। कुल मिलाकर भूमध्यसागर में जर्मन सैनिक योजना उन्हीं के आस-पास घूमती थी। जनरल क्राइपे की गाड़ी धीरे-धीरे चलती हुई शहर से बाहर निकल गई।

लेकिन यह क्या? अगले दिन दोपहर के बाद ही आसमान जर्मन विमानों से भर गया। इन विमानों में बैठे खोजी दल दूरबीन से जमीन के चप्पे-चप्पे का निरीक्षण कर रहे थे। विमानों से कुछ पर्चे गिराए गए, जिनमें लिखा हुआ था—"अगर जनरल क्राइपें को तीन दिन के अंदर न लौटाया गया तो हैराक्लियन जिले के सभी विद्रोही ग्राम नष्ट कर दिए जाएंगे।" अपनी इस धमकी को और गम्भीर सावित करने के लिए जर्मनों ने अनोइया नामक 900 वर्ष पुराने कस्बे को डायनामाइट से उड़ा दिया तथा बची-खुची इमारतों को बमवारी करके तवाह कर दिया।

दरअसल जनरल क्राइपे का अपहरण कर लिया गया था। जाहिर है कि एक दिन पहले जर्मन सैनिक जिस व्यक्ति को जनरल समझ कर सलामी दे रहे थे, वह व्यक्ति जनरल नहीं, बल्कि कोई और था। असली जर्मन जनरल तो कार के पिछवाड़े बंधा पड़ा था।

नाजी जनरल के अपहरण की यह कहानी द्वितीय विश्वयुद्ध की तमाम रोमांचकारी कहानियों से भी कहीं अधिक सनसनीखेज है। इस कहानी के दो नायक थे—मेजर पैट्रिक और मेजर मोस, जिनके दिमाग से जर्मनों पर जबरदस्त चोट करने वाली इस योजना ने जन्म लिया था।

|     |     | 80 - CC4 |
|-----|-----|----------|
|     |     |          |
| 200 | 200 |          |
| 1   |     |          |

मेजर पैट्रिक व मेजर मोस ब्रिटिश सेना के अफसर थे। सन् 1944 में लम्बे समय तक मोर्चे पर रहने के बाद वे काहिरा में अपनी छुट्टियां गुजार रहे थे कि अचानक Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eCangotri एक कहवाखाने में कैठे-बैठे उनके दिमाग में यह शैतानी योजना आई। किसी एक कहवाखाने में कैठे-बैठे उनके दिमाग में यह शैतानी योजना आई। किसी महत्वपूर्ण नाजी जनरल को अगवा करने की उनकी साजिश काहिरा तथा लंदन के अंग्रेज फीज अधिकारियों को काफी पसंद्र आई क्योंकि इससे नाजियों के अधीन रह रहे लाखों-लाख यूरोपवासियों को नाजियों पर हसने का मौका मिलता। विद्रोही नागरिकों की यही हसी उनकी आशा और स्वतंत्रता की अभिलाषा में और भी वृद्धि करती।

इस तरह फरवरी की एक रात क्रेट की पहाड़ियों में ब्रिटिश हवाई-जहाज से मेजर पैट्रिक गुरित्ला सैनिकों के शरणस्थल के पास पैराशूट द्वारा उतरा। पैट्रिक एक सुंदर आयरिश युवक था। यह यूनानी भाषा का भी अच्छा जानकार था। पर जैसे ही मोस के उतरने का समय आया, विमान को अचानक कोहरे ने ढक लिया। अगले छः सप्ताह तक मोस पैराशूट से उतरने की कोशिश करता रहा। उसे इस काम में लगातार 10 बार असफलता मिली। हर बार कोहरा उसके रास्ते में बाधा बन जाता था। अत में वह समुद्र के रास्ते जर्मन चौिकयों को चकमा देकर नाव से किनारे पहुंचा और अधेरे में ही गुरित्ला अड्डे की ओर चल पड़ा। मोस और उसके साथी सैनिक दल को दिन के समय गांव वालों के पास छिपना पड़ता। वे लोग चुपचाप जर्मन बूटों की खट-खट सुनते रहते। रात में उन्हें अधेरे के कारण पत्थरों में इतनी ठोकरें खानी पड़तीं कि उनके शरीर में नीले-काले छाले पड़ जाते। धीरे-धीरे मोस अपने दल के साथ अपनी मंजिल पर जा पहुंचा।

वह वेश बदलकर क्रेट की राजधानी हेराक्लियन गया और जनरल क्राइपे के निवास के पास रहने वाले 'मिकी' नामक ब्रिटिश छापामार के पास पहुंचा। वहीं मोस की मुलाकात मेजर पैट्रिक से हो गई।

दोनों युवा मेजरों ने मिकी के घर से जनरल क्राइपे के किले जैसे घर का निरीक्षण करके यह महसूस किया कि जनरल का अपहरण करने के लिए उसके घर पर अचानक छापा मारने का तरीका किसी कीमत पर सफल नहीं हो सकता। जनरल का घर तीन कतारों में कटीलें तारों से घिरा हुआ था, जिनमें रात-दिन बिजली का करंट दौड़ता रहता था। खतरनाक कुत्तों और चुस्त सशस्त्र सैनिकों का पहरा तो था ही।

पैट्रिक तथा मोस ने मिकी के घर की खिड़की से जनरल क्राइपे की दिनचर्या का ध्यान से निरीक्षण किया। हर सुबह जनरल अपने किले से 5 मील दूर प्रधान सैनिक कार्यालय में जाता और शाम को अंधेरा होने पर लौटता। जिस सड़क से जनरल की कार रोज आती जाती थी, उस सड़क का अध्ययन करने पर पता चला कि सड़क पर एक ऐसा मोड़ मौजूद है, जहां कार अवश्य धीमी करनी पड़ती है। जनरल के अपहरण के लिए यही मोड़ चुना गया।

पूरी कार्यवाही के लिए 12 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। छापामारों को सड़क के दोनों और खाइयों में छिपे रहना था तथा 4 को कुछ पहले तैनात रहना था, ताकि वे जनरल के आने की सूचना दे दें। भौस तथा पैट्रिक को जर्मन सैनिक वर्दी में सड़क पर हाथ देकर जनरल की कार रुकवानी थी। ब्रिटिश छापामारों ने किसी तरह दोनों मेजरों के लिए जर्मन सैनिक वर्दियों का प्रबंध किया। 'मिकी' की पतनी ने दोनों की कमींजों में जहर की गोलियां सी दी, ताकि वे पकड़े जाने पर आहमहत्या कर सकें।

इस बीच जर्मन खुफिया विभाग को किसी प्रकार ब्रिटिश जासूस दल के आने की भनक मिल चुकी थी। उसे यह भी पता लग गया कि यह दल रोज रात को अपने छिपने का स्थान बदल देता है। अपहरणकर्ताओं के दल की खोज शुरू हो गई। कई बार उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि ब्रिटिश दल एक अटारी में बैठा हुआ था तथा नीचे दरवाजे पर जर्मन सैनिक दस्तक देते हुए खाना मांग रहे थे।

23 अप्रैल, सन् 1944 तक सारी तैयारियां पूरी हो गईं। जिस रात अपहरण की कार्रवाई होनी थी, उसी दिन जनरल क्राइपे ने संयोग से अपनी दिनचर्या बदल दी। इसके बाद तीन दिन तक क्राइपे अंधेरा होने से पहले ही अपने घर लौटते रहे। यह तब्दीली देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता था कि गोया जनरल को साजिश की गंध लग चुकी थी।

अपहरणकर्ता दल ने चौथा दिन कार्रवाई के लिए तय किया। 12 छापामार अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर छिप गए। एक घण्टे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अंत में जनरल की कार आने की सूचना में आगे तैनात चार छापामारों की फ्लैश लाइट जल उठी।

तीखे मोड़ पर जैसे ही जनरल की गाड़ी धीमी हुई, पैट्रिक और मोस ने, जो जर्मन वर्दी पहने हुए थे, गाड़ी रोकने के लिए इशारा किया। गाड़ी रुकते ही पैट्रिक ने दायीं ओर का दरवाजा खोला और जनरल काइपे को वाहर खींच लिया। दोनों सड़क पर लुढ़कने लगे। जनरल तेजी से घूसे और लातें चला रहा था! तभी तीन और छापामारों ने उसे दवोच कर उसके हाथ वांध दिए और उसे गाड़ी के पीछे के हिस्से में फेंक दिया। उधर मोस गाड़ी के ड्राइवर की गुद्दी पर पिस्तौल के बट से वार कर उसे बेहोश कर चुका था। दरअसल ड्राइवर पिस्तौल निकाल कर बहादुरी दिखाने के चक्कर में था। ड्राइवर के शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। अव स्थित यह थी कि पैट्रिक जनरल की जगह टोप पहने हुए बैठा था। मोस गाड़ी चला रहा था तथा दो गुरिल्ले जनरल को अपनी गिरफ्त में लिए हुए पीछे बैठे थे। जैसे ही जर्मन नियंत्रण चौकी की लाल बत्ती दिखी, एक गुरिल्ले ने अपना खतरनाक चाकू म्यान से निकाला और जनरल की गर्दन पर रख दिया, तािक जनरल चिल्लाकर मदद मांगने की जुर्रत न कर सके। नियंत्रण चौकी के सिपाहियों ने जैसे ही कार पर लगा झण्डा देखा, उन्होंने कार को गुजरने के लिए जगह दे दी।

कार जैसे ही जनरल क्राइपे के घर के सामने पहुंची, घर के दरवाजे खुल गए तथा संतर्री अटैंशन हो गए। मोस ने हार्न बजाया और जनरल का अभिनय कर रहे पैट्रिक ने इशारे से बताया कि वे अभी अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद गाड़ी फिर चल पड़ी।

अपहरणकत्तांओं को 22 जर्मन नियंत्रण चौिकयां पार करनी पड़ीं। अंत में जब सिनेमा देखकर छूटे हुए जर्मन सैनिकों की भीड़ में पैट्रिक जनरल के रूप में सलाम का उत्तर देता हुआ सफलतापूर्वक गाड़ी को शहर के बाहर निकाल लाया, तो छापामारीं की जान में जान आई। वे खुशी से भर कर काहिरा पहुंच कर जश्न मनाने की बातें सोचने लगे। उनकी यह खुशी क्षणिक थी क्योंिक काहिरा अभी बहुत दूर था और उन्हें मालूम था कि कुछ ही देर में जनरल क्राइपे की तलाश में 35 मील चौड़े और 165 मील लम्बे द्वीप का चप्पा-चप्पा छान मारा जाएगा।

हर रात अपहरणकर्ता पूर्व और दक्षिण की तरफ भागते। जनरल क्राइपे को भी उनके साथ भागना पड़ रहा था। अपनी दिक्कततलब स्थिति को जनरल ने बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया और अपने अच्छे मिजाज का परिचय दिया। हां, कभी-कभी जनरल को अपनी बहनों की चिता अवश्य घेर लेती थी क्योंकि उनके पालन-पोषण का जिम्मा उन्हीं पर था। जनरल क्राइपे अभी तक कुंआरे ही थे। उनकी चिता का एक विशेष कारण था। जैसे ही कोई जर्मन सैनिक शत्रु द्वारा कैंद्र किया जाता था, वैसे ही उसकी सभी सुविधाएं बंद कर दी जाती थीं।

इधर पैट्रिक और मोस की चिंता इसिलए बढ़ रही थी क्योंकि वे उस रेडियों ऑपरेटर से सम्पर्क नहीं कर पा रहे थे, जो काहिरा से उनके पलायन के लिए जहाज के बंदोबस्त को अंतिम रूप से पुष्ट करने वाला था। एक रात एक गुरिल्ला शरणस्थल में पैट्रिक और मोस ने ट्रांसमीटर पर उस अंग्रेज का स्वर सुना, जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी ट्रांसमीटर में खराबी आ गई और वे अपना संदेश भेजने में असफल हो गए।

शुरू में किस्मत ने उनका साथ दिया था लेकिन अब वह उनके खिलाफ लग रही थी। उन्होंने दो अन्य रेडियो ऑपरेटरों के लिए आदमी दौड़ाए ताकि उनके द्वारा संदेश भेजा जा सके, लेकिन वे आपरेटर बहुत दूर थे। उधर जर्मन जनरल क्राइपे को तलाश करने के लिए एक जबर्दस्त अभियान की तैयारी कर चुके थे।

इसी तरह की एक निराश दोपहर को उन्हें संदेश मिला कि एक ट्रक जर्मन सैनिक उस पहाड़ी को घेर लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर वे लोग छिपे हुए हैं। अब उन्हें हर कीमत पर समुद्र तट पर पहुंचना था।

इसके बाद प्रारंभ हुआ इस अपहरण अभियान का सबसे कठिन चरण। 8000 फुट ऊंची माउण्ट इडा पर 12 घण्टे तक तेज रफ्तार से चढ़ाई की गई। उनके रास्ते में गहरी खाइयां थीं, जिन पर नर्म-नर्म बर्फ ने खतरनाक और धोखे से भरे हुए आवरण डाल रखे थे। चोटी पर पहुंचते ही रिमझिम शुरू हो गई। एक चरवाहे की टूटी-फूटी झोपड़ी में भूखे-प्यासे व थके-मांदे गुरिल्ला दल ने ठिठुरते हुए रात होने तक फिर इंतजार सिंगी। रिति ही विन्ही ने उत्तर निष्णु कियि दिश्विण्टे बर्फ की निचली पट्टी तक पहुंचने में लगे। इसके बाद उन्हें छोटी-छोटी झाड़ियों में से रास्ता बनाना पड़ा। चलते-चलते पेड़ों की डालें उनके चेहरों पर आकर लगतीं। कांटों में फंस कर उनके कपड़े फट जाते। इस दौरान गुरिल्ला सैनिकों का मूड इतना खराब हो गया कि पैट्रिक व मोस जनरल की सुरक्षा के प्रति चितित हो उठे। 24 घण्टे बाद पहाडी चढने-उतरने में लगभग रिकार्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने के

24 घण्टे बाद पहाड़ी चढ़ने-उतरने में लगभग रिकार्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने के बाद जब एक गड़ढ़े में बैठकर पैट्रिक ने उस संदेश को दोवारा पढ़ा तो उसे अपना माथा ठोक लेना पड़ा क्योंकि उनके छापामार साथी ने उन्हें संदेश का गलत मतलब बताया था। उन्हें अपने छिपने के स्थान पर ही ठहरना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की ओर चलने के अतिरिक्त कोई चारा ही न था। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 200 जर्मन सैनिक अपना तम्बू ताने समुद्र तट पर जमे हुए थे। अब उन्हें नए ढंग से सारा बंदोबस्त करना था। बहुत कोशिशों के बाद एक नया आपरेटर तलाशा गया और उसी के माध्यम से पलायन के नए रास्ते का सुझाव दिया गया।

चारों ओर जनरल क्राइपे की खोज चल रही थी। कभी भी अपहरणकर्ता जर्मनों के शिकंजे में फंस सकते थे। इस विकट परिस्थित में, जब दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, एक कातिल व दो भेड़ चोरों को उन्होंने अपने मार्गदर्शक के रूप में दल में भर्ती कर लिया। इन तीनों को उस इलाके के प्रत्येक रास्ते की बारीकी से जानकारी थी। इन मार्गदर्शकों की मदद से वे जिर्मनों को छकाने में सफल रहे।

14 मई की रात को, तीन सप्ताह की दौड़ के बाद उन्हें एक संदेशवाहक द्वारा जगाया गया, जिसके पास उनकी सफलता और जीवन का पैगाम था ''कल रात रोदािकनी तट पर आपके लिए एक बोट आ रही है। आपको वहां समय से पहुंचना चाहिए।''

अपने कातिल व भेड़ चोर गाइडों के नेतृत्व में वे लोग पहाड़ियों पर कई घण्टों तक चढ़ते-उतरते रहे तथा दोपहर में वे उस पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से उनका इच्छित समुद्र तट उन्हें दिखाई पड़ रहा था। इस तट के आस-पास लगे हुए दो जर्मन कैम्प उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। रात के नौ वजे वे दोनों कैम्पों के बीच से होते हुए समुद्र में उनका इंतजार कर रही बोट में सवार हो गए।

तीन दिन बाद काहिरा पहुंचने पर पैट्रिक व मोस ने जनरल क्राइपे को विदाई दी। क्राइपे ने रूखी मुस्कराहट से उनकी विदाई स्वीकार की। क्राइपे को लंदन ले जाया गया और बंदी शिविर में डाल दिया गया।

पैट्रिक व मोस को ब्रिटेन के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद क्राइपे जर्मनी में सेल्समैन का काम करने लगा। उसे अपने दोनों अपहरणकर्ताओं से कोई शिकायत न थी, क्योंिक वे अगर उसका उपहरण न करते तो युद्ध के बाद उसके साथी जनरलों के साथ उसे भी युद्ध अपराधी घोषित करके गोली मार दी जाती।

# नाजी गुप्तचर , जिसने हिटलर को धोखा दिया

हिटलर के सिहासनारूढ़ होने में जिस व्यक्ति ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था—उसका नाम था एडिमरल कनारिस। नाजी जर्मनी के सबसे बड़े जासूस कनारिस का नाम न तो कभी किसी अखबार में छपा और न ही उसने किसी सभा में कभी भाषण ही दिया। फिर भी वह नाजी साम्राज्य का एक आधार-स्तम्भ था।

इस कथा में कनारिस की मदद से हिटलर के उत्थान के साथ-साथ उसके पतन में कनारिस की भूमिका का लेखा-जोखा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी के कृटिल जाल में गले तक फंसे कनारिस ने माताहारी जैसी सुंदरी को कैसे जर्मन जासूस बनाया, कैसे वह स्वयं 'डबल एजेंट' बन गया तथा कैसे उसे अपने प्यारे 'फ्यूहरर' के हाथों प्राणदण्ड मिला—यह रोमांचक कहानी प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच फैली हुई है।



छ ही घंटों पूर्व द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ था। बर्लिन की विल्हेल्म सड़क पर वह छोटे कद का सामान्य-सा व्यक्ति विना किसी रोक-टोक के हिटलर की चांसलरी की ओर बढ़ता जा रहा था। चांसलरी में हिटलर के अंगरक्षकों की ओर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अन्य अधिकारियों के 'हेल हिटलर' सलाम का जवाब देते हुए वह व्यक्ति सीधे हिटलर के पास पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम विल्हेल्म कनारिस था। जर्मन खुफिया विभाग के इस इंचार्ज को हिटलर ने पदान्नित करके एडिमरल बना दिया था। इसलिए वह अपने प्यारे 'फ्यूहरर' को धन्यवाद देना चाहता था।

ठीक 1 सितम्बर, 1939 को जर्मन फौजें सूर्योदय से पहले पोलेण्ड में घुसी थीं और इसी दिन कनारिस को एडिमरल की पदवी मिली। इन दोनों घटनाओं के समय में समानता के कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू कराने के उपलक्ष्य में ही नौसेना के इस मामूली अफसर की, जो वास्तव में जर्मन गुप्तचरों का प्रधान था, पदोन्नित की गई हो। वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाशकारी प्रभाव के लिए अगर तत्कालीन विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं तो व्यक्तिगत रूप से इस मानवता विरोधी अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में एडिमरल कनारिस का नाम सबसे ऊपर था। विडम्बना देखिए कि नाजी नेताओं तथा हिटलर के सहयोगियों में केवल कनारिस का नाम ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जो कनारिस वाइमर गणतंत्र को तोड़ने, हिटलर को तानाशाह बनाने तथा सारी दुनिया में जर्मनी जासूसों का जाल फैलाने का प्रमुख जिम्मेदार था, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के दो पहलू थे। एक पहलू उसे कट्टर नाजी बनने के लिए बाध्य करता था तथा दूसरे ने उससे ऐसे कार्म भी करवाए कि जिस हिटलर ने उसे एडिमरल बनाया था, उसी हिटलर ने उसे गोली से उड़वा दिया।

एक जासूस के रूप में कनारिस का जीवन सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध से प्रारंभ हुआ। वह जर्मन नौसेना का एक अफसर था। युद्ध के दौरान उसका युद्धपोत समुद्र की लहरों और शत्रुओं के घेरे के दोहरे शिकंजे में फंस गया। कनारिस का जहाज चिली के बंदरगाह पर रुका। यहां उसे युद्ध-बंदी बना लिया गया। चालाक कनारिस रेडक्रास अधिकारी के वेश में वहां मौजूद एक जर्मन जासूस की मदद से भाग निकला और अमेरिका पहुंच कर एक पोलिश यहूदी के वेश में अपनी जासूसी

की गतिविधियां प्रारंभ कर दीं। इसके बाद कनारिस का दूसरा अभियान था, स्पेन जाकर नौसेना में तोड़फोड़ करना। ब्रिटिश घेराबंदी को तोड़कर स्पेन पहुंचने के लिए उसने स्वयं को चिली का एक सौदागर बताकर ब्रिटिश जहांज पर यात्रा की। स्पेन पहुंच कर उसने अफ्रीका के क्बीलों को पैसे देकर फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह संगठित करवाया। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सरकार की फाइलें कनारिस के विध्वंसकारी कार्यों के ब्यौरों से भरी पड़ी हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान माताहारी जैसी ऐतिहासिक जर्मन जासूस तैयार करने का श्रेय भी कनारिस को जाता है। मेड्रिड के एक नाइट क्लब में नाचने वाली इस अद्भुत रूपसी को कनारिस ने अपने प्रेम-जाल में फंसाकर एक कृटिल गुप्तचर में बदल दिया। खूबसूरत न होते हुए भी कनारिस में कुछ ऐसा आकर्षण था, जिससे जावा में जन्मी वह नर्तकी बच न सकी। माताहारी का असली नाम जेले था और वह डच मां-बाप की संतान थी। कहने के लिए कनारिस मैड्रिड स्थित जर्मन दूतावास में नौसेना का एक अधिकारी था लेकिन उसका असली काम स्पेन को तटस्थता से हटाकर जर्मनी के पक्ष में ले आना तथा फ्रांस में जर्मन जासूसों को भेजना था। उसने प्रेम और शादी का आश्वासन देकर माताहारी को पेरिस भेज दिया, जहां माताहारी ने फ्रांसीसी सैनिक अफसरों को अपने रूप जाल में फंसाकर बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त कीं, ज़िनके सहारे कनारिस के खुफिया विभाग को बड़ा

लाभ हुआ।

माताहारी ने अपने नृत्य से पेरिस में जादू-सा कर दिया। उसके चारों ओर प्रभावशाली अधिकारियों का जमघट लग गया।। धन की वर्षा होने लगी लेकिन कनारिस के प्रेम से भरे पत्र आने बंद हो गए क्योंकि कनारिस के लिए माताहारी प्रेमिका के वजाय महज जर्मन जासूस एच-21 थी। सन् 1917 में माताहारी कोलोन (जर्मनी) आई और एक जर्मन जनरल को उसके सूचना दी कि कब और किस तरह इंग्लैंग्ड की सेनाएं फ्रांस भेजी जा रही हैं। दुर्भाग्य से फ्रांसीसी खुफिया विभाग के एक सदस्य ने माताहारी को जर्मन जनरल से बातें करते हुए देख लिया। माताहारी का जहाज जैसे ही डेनमार्क और इंग्लैंड होता हुआ फ्रांस पहुंचा, उसे तट पर ही एक छद्मवेशीय जर्मन जासूस ने चेतावनी दे दी। डरी हुई माताहारी स्पेन पहुंची और कनारिस से भेंट की। कनारिस को उसकी यह हरकत पसंद न आई। उसे यह भी पता लग गया कि माताहारी पेरिस में किसी से प्यार करने लगी है। उसने फौरन पेरिस के जर्मन जासूसों की खबर भेजी। उन्होंने माताहारी के जर्मन जासस होने की खबर फ्रांसीसी पुलिस तक पहुंचा दी। माताहारी गिरफ्तार कर ली गई और जर्मन जासूस एच-21 को गोली मार दी गई।

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी में कैसर का पतन हो गया। इसका असर कनारिस पर भी पड़ा। वह बेरोजगार हो गया। किसी तरह उसने वाइमर गणतंत्र के यद्ध मंत्रालय के नौवहन विभाग में घ्सपैठ कर ली। वह अपने कमरे में बैठा-बैठा

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri नाजी विद्रोह की योजनाए बनाता रहता लेकिन कनारिस की असली भूमिका स्पेन में थी, जहां बड़े पैमाने पर जर्मन हथियार इकट्ठे करने के लिए उसने स्पेन के राजा की तैयार कर लिया था। वार्साई संधि का उल्लंघन करने के लिए स्पेन में जर्मन पनडुब्बियां बड़े पैमाने पर बनने लगीं। नौसेना में जासूसी करने में पारंगत कनारिस ने इंग्लैण्ड और इटली के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कीं। सन् 1929 में उसकी भेंट हिटलर के दायें हाथ मार्शल गोर्यारंग से हुई। कनारिस ने वाइमर गणतंत्र के गुप्तचर विभाग को नाजी पार्टी के पक्ष में प्रयोग करने की कृटिल चाल खेली और वह हिटलर का विश्वस्त बन गया। इस बीच उसने इटली को सामरिक महत्व की कुछ गुप्त सूचनाएं बेच कर नाजी पार्टी की धन से सहायता की। कनारिस ने वाइमर गणतंत्र के सभी जर्मन अफसरों के जीवन चरित्र की फाइलें तैयार कीं। चांसलर के कागजात चुरा लिए। इन दस्तावेजों में भूमि-सुधार करके बेरोजगारी मिटाने की योजना बनाई गई थी। हिटलर ने धमकी दाँ कि प्रस्तावित भूमि-सुधार के खिलाफ उद्योगपितयों और जमींदारों का आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। बौखलाए हुए राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने चांसलर को बर्खास्त कर दिया। हिटलर नया चांसलर बना। इस तरह जर्मनी को फासिस्ट शिकंजे में जकड़ने में कनारिस ने पर्दे के पीछे से लेकिन प्रधान भूमिका का निर्वाह किया। कनारिस को पर्दे के पीछे रह कर काम करने में ही आनंद आता था। वह न तो क्भी किसी जनसभा में शामिल हुआ, न ही उसका नाम कभी अखबारों में छपा, न कोई फोटोग्राफर उसकी तस्वीर लें सका। वह बर्लिन के दक्षिणी हिस्से में फूलों के बगीचे से घिरे एक घर में रहता था। खुफिया विभाग के किसी कमरे पर उसकी नाम पट्टिका नहीं लगी थी। वह एक गुप्त दरवाजे से अपने ऑफिस में जाता और बुलेटप्रूफ कार में सफर करता। उसके सहयोगी भी आफिस में उसके बैठने के कमरे से परिचित नहीं थे। 

फासिज्म के पक्ष में कनारिस का दूसरा कारनामा स्पेन में फ्रांको की तानाशाही स्थापित करवाना था। उसने जर्मनी के प्रभावी और अच्छे अस्त्र-शस्त्र फासिस्टों को तथा पुराने और बेकार हथियार गणतांत्रिक सेना को भिजवाए तथा हिटलर पर दबाव डालकर फ्रांको को 50 करोड़ मार्क की सहायता दिलवाई।

कहा जाता है कि कनारिस ने सोवियत संघ में एक गलत सूचना भिजवा कर कि कुछ फौजी जनरल स्तालिन की हत्या करवा देना चाहते हैं, कई महत्वपूर्ण सोवियत सेनापितयों को मृत्युदण्ड दिलवाने की पृष्ठभूमि तैयार की।

ये तमाम कारनामे उसे हिटलर की आंखों का तारा बना देने के लिए काफी थे। उसने ब्रिटेन और अमेरिका की योजनाओं का पता लगाया। वह झूठे पासपोर्ट से लंदन पहुंचा। दो माह लंदन रहकर वह हॉलैण्ड गया, जहां केली नामक अंग्रेज से



उसने भेंट की, जो जर्मन जासूस था। ब्रिटिश खुांफया विभाग को केली पर पहले से संदेह था। वह कनीरिस का भी पीछा कर रहा था। स्काटलैण्ड यार्ड ने केली को गिरफ्तार करके डबल एजेंट बनने पर बाध्य कर दिया। अब केली बेकार की सूचनाएं जर्मनों को देता तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं ब्रिटेन को देता। कनारिस को जब यह पता चला तो उसने और खोजबीन की। उसके कई जासूस ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कनारिस ने इस दुहरी जासूसी को रोकने की कोई कोशिश न की, क्योंकि उसे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के संकेत मिल गए थे। इसका साफ मतलब था—हिटलर की हार और जर्मनी की द्रगित।

हंगरी के फासिस्ट तानाशाह होथीं का कहना था कि वह और कनारिस सन् 1939 में ही इस राय पर पहुंच चुके थे कि अगर अमेरिका ने युद्ध में कदम रखा तो जर्मनी का खात्मा हो जाएगा।

फलस्वरूप कनारिस इस उद्देश्य से डबल एजेंट बन गया, जिससे हिटलर के साथ-साथ जर्मनी भी रसातल में न चला जाए। प्रारंभ में वह भी हिटलर की तरह जर्मन सूरज को सारी दुनिया पर चमकते हुए देखना चाहता था लेकिन धीरे-धीरे Digitized by Arya Samaj Foundation Channal and eGangotri उसे लग़ने लगा कि यह दिवास्वपन कभी पूरा नहीं होगा। शायद यह वजह थी कि हिटलर में विश्वास न रहने के कारण कनारिस्के अपने ओहदे का ख्याल न रखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम चरण में मित्र राष्ट्रों को गुप्त सूचनाएं भेजना प्रारंभ कर दी थीं। कनारिस ने विमान दुर्घटना आयोजित करके चर्चिल की हत्या का आदेश भी अपनी चालाकी से विफल करवा दिया। विमान दुर्घटना तो हुई लेकिन उसमें चर्चिल की जगह कोई और व्यक्ति बैठा हुआ सिगार पी रहा था के नाजी सेना में हुई आंतरिक तोड़-फोड़ और जर्मनी से उठती 'शांति-शांति' की आवाजों के पीछे भी उसी का दिमाग काम कर रहा था।

कनारिस ने रोम में पोप से भी संपर्क किया और ब्रिटेन को खंबर दी कि कुछ जर्मन जनरल रूस से संधि कर लेना चाहते हैं। इस सूचना ने बाद में याल्टा और तेहरान सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों की वार्ता पर असर डाला। तभी हिटलर को बम से उड़ा देने की साजिश हुई, जिसके नेता स्ताउफेनबेर्ग थे। उन्हें विश्वास हो गया कि हिटलर बम के धड़ाके में मारा गया है। इस साजिश की रूप-रेखा तैयार करने वाले कनारिस ने अनजान बनते हुए पूछा, "किसकी साजिश थी? क्या रूसियों की?" उसे विश्वास था कि हिटलर जीवित है, मरा नहीं।

हिटलर का ख्याल था कि जो ख्फिया प्रमुख उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकता; वह उसके लिए बेकार है। उसे कनारिस के साजिश में हाथ होने का शक भी था। इस घटना के दो दिन बाद कनारिस को जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कनारिस की जगह लेने वाले जनरल शेलेनबर्ग को उसकी मेज की दराज में कुछ ऐसे कागजात मिले, जिनकी वजह से कनारिस को फार्यारंग स्क्वाड का सामना करना पड़ा। इन कागजातों में पोप के सचिव के साथ शांति संधि के लिए हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां, नाजी वर्बरता के वर्णन से भरी हुई एक डायरी तथा हिटलर की मानसिक स्थिति का पता बताने वाली एक चिकित्सकीय रिपोर्ट मुख्य थी। फ्लोसेनबेर्ग के यातना-शिविर में कनारिस को जबर्दस्त यातनाएं दी गईं लेकिन गेस्टापो के एजेण्ट उससे क्छ भी नहीं उगलवा सके। युद्ध समाप्त हो चुका था। इटली की कमर टूट गई थी। सोवियत संघ की लाल फौजें बर्लिन की ओर बढ़ रही थीं। ऐसी परिस्थिति में 8 अप्रैल, सन् 1945 को सुबह 5 बजे कनारिस को देशद्रोह के अपराध में गोली मार दी गई। प्रश्न उठता है क्या वह वास्तव में देशद्रोही था? कनारिस के अंतिम शब्द थे—''मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा हूं। मेरी आत्मा शुद्ध है। हिटलर जर्मनी को विनाश की ओर ले जा रहा था। मैंने देश के प्रति अपना कर्त्तव्य समझ कर हिटलर के पागलपन का विरोध किया। जर्मनी जिन्दाबाद।" ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कनारिस के बारे में कहा, ''कनारिस हमारी सेवा में नहीं था लेकिन उसने हिटलर के विनाश में हमारी मदद की।"

## चर्चिल का पलायन

सर विस्टन चर्चिल को दूसरे विश्वयुद्ध के तूफानी धर्षों के दौरान उभरे एक ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पराजय के गर्त में जा रहे इंग्लैण्ड को अपने नेतृत्व से उबारा। संभवतः बहुत कम लोगों को मालूम है कि चर्चिल के व्यक्तित्व में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति तथा हार न मानने की दृढ़ता राजनीति में आने से पहले ही मौजूद थी। दिक्षण अफ्रीका में छिड़ें 'बोअर' युद्ध के समय चर्चिल एक युवा पत्रकार के रूप में युद्ध-भूमि पर पहुंचे और पहुंचते ही मौत के शिकंजे मे फंस गए। बोअर सेना की कैद से भाग निकलने में चर्चिल की इन चरित्रगत विशेषताओं ने भारी मदद की।

कहना न होगा कि इस सफल पलायन ने, जिसमें मौत कई बार उन्हें छूते-छूते रह गई, चर्चिल एक वीर नायक के रूप में प्रख्यात हुए और बाद में उन्हें राजनीति में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला।



न् 1899, दक्षिण अफ्रीका। छोटा-सा खनिज नगर एस्टकोर्ट। इंग्लैण्ड और आरेंज फ्री स्टेट के गणराज्यों का युद्ध चल रहा था, जो इतिहास में 'बोअर युद्ध' के नाम से मशहूर है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी, जिसमें बैठे ब्रिटिश सैनिक आगे घिरी हुई अंग्रेज घुड़सवार सेना की सहायता के लिए भेजे गए थे। इसी रेलगाड़ी में इंग्लैण्ड के 'मानिंग टाइम्स' का एक युवक संवाददाता भी मौजूद था, जिसे विशेषरूप से युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया था। इस रेलगाड़ी के 3 डिब्बे इंजन के आगे लगे हुए थे और तीन बाकी डिब्बे पीछे। अचरज की बात यह थी कि रेलगाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे हट रही थी. क्योंिक ड्राइवर ने कुछ बोअर सैनिकों को रेलगाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। रेलगाड़ी जैसे ही पीछे हट कर पहाड़ियों के बीच पहुंची, ड्राइवर को पहाड़ियों पर हमले के लिए खड़े और ज्यादा बोअर सैनिक दिखाई दिए। अचानक बोअर तोपों से निकला हुआ एक गोला रेलगाड़ी के ऊपर गिरा तथा उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो कर पटरी से उतर गया। अब स्थित यह थी कि आगे डिब्बे लुढ़के पड़े थे।

रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण हुए घायलों और मृतकों को रास्ते से हटाने तथा लुढ़के हुए डिब्बों को धकेल पर पटरी से दूर हटाने में पीछे के डिब्बों के सैनिकों को 70 मिनट लग गए। मुड़े हुए लोहे का जमीन में धंसा हुआ एक टुकड़ा अभी बाकी था, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस संवाददाता के उर्वर दिमाग में आया कि अगर इंजन को ढलान पर छोड़ दिया जाए तो उसकी रफ्तार और दबाव से वह लोहे का टुकड़ा दब जाएगा। ऐसा ही हुआ लेकिन जैसे ही इंजन गुजरा, वह टुकड़ा फिर पहली स्थित में अड़ गया। इससे गाड़ी फिर रुक गई। युवक संवाददाता ने फौरन सुझाव दिया कि इंजन पर घायलों को लादकर आगे भेज दिया जाए और बाकी सैनिक इंजन के पीछे छिपते हुए चलें। एक बार फिर उस नौजवान का सुझाव पसंद किया गया। देखते-देखते 140 घायलों को लेकर इंजन बोअर गोलों की मार में से होता हुआ बढ़ चला। इस इंजन पर वह संवाददाता भी सवार था। नदी के पुल से पहले वह युवक उतर गया और ड्राइवर से पुल पार करके प्रतीक्षा करने के लिए कहा तथा स्वयं पैदल सेना का पता करने के लिए पीछे लौट पड़ा।

सैनिक न होते हुए भी सैनिकों की तरह अपनी जान खतरे में डालने वाले उस युवक का नाम विस्टन चर्चिल था, जिसे भविष्य में इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री बनना था। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंजन से मात्र 200 गज दूर जलने के बाद ही दो बोअर सैनिकों ने उन्हें घर लिया। व मुड़कर इंजन की तरफ फिर भागे। उनके आस-पास से गोलियां सनसनाती हुई निकल रही थीं। तभी सामने से एक अन्य बोधर घुड़सवार ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। अब कोई जारा न था। उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा।

चर्चिल युद्ध-बंदी बना लिए गए। उन्होंने बोअर सैनिकों के सामने अपने असैनिक पत्रकार होने का लाख तर्क दिया लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। उन्हें प्रिटोरिया ले जाकर स्टेट मॉडल स्कूलों में नजरबंद कर दिया गया।

000

एक सामान्य बंदी और युद्धबंदी में बड़ा फर्क होता है। आमतौर पर शत्रु उन पर बेहद कड़ी निगरांनी रखता है। धीरे-धीरे लम्बी कैद के कारण आम युद्धबंदियों का आचरण आपस में बात-बात पर लड़ने वाला और शत्रु पहरेदारों के समक्ष समर्पण करने वाला हो जाता है लेकिन चर्चिल विवशता के इस समझौते के लिए तैयार न थे। गिरफ्तारी के समय से ही उनके दिमाग में भागने की योजना पकने लगी थी। जब उन्हें विश्वास हो गया कि जेल अधिकारी से उन्हें किसी भी तरह से पत्रकार होने की रियायत नहीं मिलेगी तो उन्होंने 3 सप्ताह बाद भागने का इरादा पक्का कर लिया।

स्कूल की इमारत के दो ओर दस-दस फुट ऊंची लोहे की छड़ों की तथा दो ओर लोहा चढ़ी हुई दीवारें थीं। इन दीवारों के पास हर दस गज पर एक पहरेदार था। चर्चिल ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से यह जान लिया कि पूर्व की ओर बने एक स्नानघर की वजह से संतरियों की निगाह कुछ गज तक दीवार पर नहीं पड़ती और न ही वहां रोशनी पहुंचती थी।

जैसे ही उस जगह पर तैनात संतिरयों ने थोड़ी लापरवाही से आपस में बातचीत करना शुरू की और उनकी पीठ एक ही दिशा में हुई, वैसे ही गुसलखाने में घुसकर छिपे हुए चर्चिल ने चहार-दीवारी को कूदकर पार कर लिया. लेकिन इस कोशिश में उनकी जैकिट लोहे की छड़ में फंस गई। चर्चिल ने बिना घबराए हुए जैकिट को छड़ से अलग किया और स्कूल के बगल में बने बंगले के बाग में छिप गए। इस बीच संतरी निश्चित भाव से सिगरेट पीते रहे। चर्चिल ने अपने फैल्ट हैट को सिर पर रखा और आत्मिवश्वास से चलते हुए बंगले के दरवाजे से निकल गए। उनसे 4-5 गज दूर ही एक और सशस्त्र प्रहरी तैनात था लेकिन चर्चिल किसी भगोड़े की तरह पैर दबाकर नहीं वरन् शान से चल रहे थे। इसी कारण उसे उन पर शक नहीं हुआ। सौ गज चलने के बाद उन्होंने संतोष की सांस ली। अब वे प्रिटोरिया शहर में थे।

चर्चिल प्रिटोरिया में सड़कों पर किसी गीत की धुन गुनगुनाते घूमते रहे। शहर रईसों से भरा हुआ था लेकिन चर्चिल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चर्चिल को सुबह होने से पहले अपने भागने का इंतजाम करना था क्योंकि सुबह होते ही Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनकी खोख शुरू हो जानी थी। उनकी जेबों में 75 पौण्ड और 4 चाकलेट थे। उन्होंने भूरे रंग का सूट पहन रखा था।

काफी सीच-समझ कर चर्चिल ने डेलागोबा स्टेशन का रास्ता पकड़ा। दक्षिण की ओर आधा मील चलने के बाद उन्हें रेलवे लाइन दिखाई दी। वह उसी के सहारे 2 घण्टे तक चलते रहे, तब जाकर उन्हें स्टेशन की सिगनल लाइट दिखाई दी। प्लेंट्फार्म से 200 गज दूर एक खड़ड में अपने को छिपाकर उन्होंने एक घण्टे तक रेलगाड़ी की प्रतीक्षा की। चर्चिल का धीरज छूटने ही वाला था कि उन्हें एक मालगाड़ी आती दिखाई दी। मालगाड़ी 5 मिनट तक प्लेटफार्म पर सकी और आगे अबढ़ गई। चर्चिल के सामने से गुजरते समय उसकी रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन फुर्ती से छलांग लगाकर चर्चिल उसके एक डिब्बे में घुस गए। वहां मुलायम लेकिन कोयलों की धूल से घिरे हुए बोरों के बीच उन्होंने अपने छिपने का स्थान बनाया। इस रेलगाड़ी को चर्चिल ने पौ फटने से पहले ही छोड़ दिया। पूर्व की ओर जाने वाली एक रेल लाइन के किनारे चर्चिल पूरे दिन एक झुरमुट में छिपे रहे। ऊची-नीची पहाड़ियों से नीचे घाटी में गिरने वाले एक सोते ने उनकी प्यास बुझाई। भोजन के नाम पर उनके पेट में केवल यह पानी ही गया था। वह शाम होते ही रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा करने लगे पर पलायन की असली कठिनाइयां तो अब शुरू होनी थीं।

चर्चिल को आधी रात तक कोई गाड़ी न मिल सकी। अतः उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। वे जल्दी ही थक गए क्योंकि उन्होंने पुलों का प्रयोग नहीं किया वरन् घुमावदार रास्तों के दलदलों में धंसते हुए चलने की योजना बनाई। पुलों पर पहरा था और पकड़े जाने की पूरी गुंजाइश थी।

चर्चिल थके-मांदे और भूख से कुलबुलाता हुआ पेट लेकर चले जा रहे थे। उनके दोनों ओर मकानों की कतारें शुरू हो गई थीं, जिनकी खिड़िकयों से रोशनी झांक रही थी। उन्होंने एक खामोश और अंधेरे मकान पर दस्तक दी। मकान की खिड़की खुली और डच भाषा में किसी ने पूछा "कौन है?" चर्चिल ने साहस करके जवाब दिया "मैं एक दुर्घटना में फंस गया हूं। मुझे मदद चाहिए। रेलगाड़ी से गिरने के कारण मेरा कंधा टूट गया है।"

चर्चिल को मकान के अंदर बुला लिया गया। मकान मालिक पिस्तौल से लैस था लेकिन चर्चिल को देखकर उसने पिस्तौल मेज पर रख दी और दुर्घटना का पूरा ब्यौरा जानना चाहा। उत्तर में चर्चिल ने उस व्यक्ति को अपने पलायन की पूरी कहानी सुना डाली और उससे कहा कि वे सीमा पार करना चाहते हैं। पहले तो मकान मालिक खामोशी से चर्चिल को देखता रहा। फिर वह उठा और दरवाजा बंद करके चर्चिल की ओर मुड़ा। चर्चिल ने देखा कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है। उसने चर्चिल को बताया कि वह ट्रांसवाल कोयला खान का अंग्रेज मैनेजर

Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangotri है और अगर चर्चिल ने उसके मकान के अलावा किसी और मकान पर दस्तक दी होती तो उन्हें निश्चित रूप से बोअर अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता। चर्चिल ने अपने नए शरणदाता से एक पिस्तौल, एक गाइड, कुछ खाना व घोड़ा मांगा। उसने ये चीजें देने के बजाय उन्हें कोयला खान के कुए के रास्ते एक गुप्त लेकिन हवादार कमरे में छिपा दिया और स्वयं उनके पलायन का इंतजाम करने चला गया।

दूंसरे दिन उसने चर्चिल को बताया कि उनके भाग निकलने से बोअर प्रशासन में बड़ी हायतोबा मची हुई है और बोअर अधिकारियों का अनुमान है कि चर्चिल प्रिटौरिया में ही किसी अंगेज के घर में छुपे हुए हैं। चर्चिल मन ही मन मुस्करा दिए लेकिन वह भी अभी तक अपने बच निकलने के प्रति आश्वस्त नहीं थे। चर्चिल को उंनके मेजबान ने पुनः अपने बंगले में छिपा लिया। दिन में चर्चिल पैकिंग के डिब्बों के पीछे छिपे रहते। रात में उन्हें ताजी हवा नसीब होती। पांच दिन बाद उन्हें ं उनके सीमा पार करने की पूरी योजना बताई गई। इसके चार दिन बाद रात के दो वजे अंधेरे में उनके मेजबान ने उन्हें रेलवे साइडिंग पर खड़े तीन डिब्बों में से एक में चढ़ा दिया। डिब्बे में भरे ऊन के गट्ठरों के बीच चर्चिल के लिए जगह बना दी गई थी, जहां वह सो सकते थे। उस छोटी सी जगह में एक पिस्तौल दो भुने हुए मुर्गे, गोंश्त के कुछ दुकड़े, एक डबल रोटी, एक तरबूज तथा ठण्डी चाय की तीन बोतलें रखी हुई थीं। वैसे तो चर्चिल का सफर मात्र 16 घण्टे का था लेकिन वह लड़ाई का जमाना था, इसलिए देर भी लग सकती थी।

रेलगाड़ी पूरे दिन चलती रही। रात में चर्चिल इस डर से नहीं सोए कि उनके खर्राटे उनकी मौजूदगी की पोल खोल देंगे। रास्तें में स्टेशनों पर, जहां रेलगाड़ी रुकी, बेहद शोर-शराबा सुनाई पड़ा। सीटियां सुनाई देती रहीं। चर्चिल धड़कते दिल से उन खतरनाक क्षणों की प्रतीक्षा करते रहे, जब रेलगाड़ी की तलाशी लेने का नम्बर आना था। वे क्षण आए लेकिन तब तक वे अपनी मंजिल से बहुत कम दूर रह गए थे। फिर भी चर्चिल को लगा कि अब शायद वे पकड़े जाएंगे। दरअसल, कम सोने के कारण उनकी आंख लग गई थी। जब वे जागे तो रेलगाड़ी की तलाशी हो रही थी। सौभाग्य ने एक बार फिर चर्चिल का साथ दिया। वे तलाशी लेने वालों की नजर से बच गए। अगले ही स्टेशन पर उन्हें पुर्तगाली अधिकारियों की वर्दियां दिखाई पड़ीं। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने छिपने के स्थान से तिरपाल हटा दिया और चिल्ला-चिल्ला कर गाने लगे। उन्होंने उत्साह में भरकर अपनी पिस्तौल से तीन गोलियां भी हवा में चलाई।

चर्चिल रेलगाड़ी से उतरकर सीधे ब्रिटिश कौंसुलेट पहुंचे, जहां उन्हें लम्बे समय बाद गर्म स्नान, साफ कपड़े, शानदार भोजन और तार भेजने की सुविधाएं प्राप्त हो गईं। उसी शाम को डरबन के लिए छूटने वाले साप्ताहिक जहाज पर वे सवार हो गए।

डरबन बंदरगाह युवंक संवाददाता के स्वागत के लिए पताकाओं से सजाया गया •था। बैण्ड बज रहा था। एडिम्रिल और नगर के मेयर से हाथ मिलाने के बाद चर्चिल अपने प्रशंसकों के कंधों पर सवार होकर टाउन होल पहुंचे। वहां उनके भाषण को सुनने के लिए हजारों लोग जमां थे।

चर्चिल के इस ऐतिहासिक पलायन ने उनकी राजनीतिक प्रगति के रास्ते खोल दिए। वे विख्यात हो चुके थे। अपनी वक्तृत्व शैली और वौद्धिकता के दम पर वह सन् 1900 में सांसद चुने गए। सन् 1914 में मंत्रिमंडल के सदस्य बने और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने जर्मन बमों की मार से थके-हारे इंग्लैण्ड का नेतृत्व किया।

वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध में निराशाजनक पराजय के गर्त से इंग्लैण्ड को ज़वार लेने वाले इस इतिहास पुरुष ने रोमांच, दुस्साहस तथा मृत्यु से संघर्ष की परीक्षा अपनी युवावस्था में ही दे दी थी। सम्भवतः उसी धैर्य ने उन्हें हिटल्र के खिलाफ अपने मुल्क को टिकाने में भी समर्थ बनाया, जिसने उन्हें वोअर पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकने में सफलता प्रदान की थी।

00

# तरुण नाविंक की अग्नि-परीक्षा

यह पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्री यात्रा की ऐसी अनूठी कहानी है, जो आशा, निराशा, तरुणाई के अदम्य साहस तथा दृढ़ संकल्प के बीच डूबती-उतराती चलती है।

'जूडिया' नामक उस पुराने जहाज पर सवार नाविकों के पैरों के नीचे कोयले का पहाड़ सुलग रहा था। कभी भी उनका जहाज आग की प्रलयंकर लपटों में घिर सकता था—ितस पर हहराता समुद्री तूफान और उड़ा फेंकने वाली तेज हवाएं—लेकिन मंजिल पर पहुंचने की अदम्य इच्छा ने उन नाविकों को चलते रहने की अजस्र शक्ति प्रदान की। समुद्र की छाती पर एक जलते हुए जहाज को देखना भीषण दुःस्वप्न की तरह है। 'जूडिया' का भी यही अंत हुआ लेकिन उन साहसी नाविकों का क्या हुआ, जो एक बूढ़े कप्तान के नेतृत्व में रहस्यमय पूर्व की ओर तैरते हुए चले जा रहे थे?



CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

आ हो घण्टे बाद ही वह पुराना जहांज 'जूडिया' एक बूढ़े आदमी की तरह लड़खड़ाने लगा। बहते हुए समुद्र की फुसफुसाहट के वीच धुएँ से चिगारियां फुटीं। दोनों लंगर लाल होकर सागर के पेट में समा गए। जंजीरें गर्स होकर पिघल गई। मस्तुल गिर पड़ा। आग की रोशनी में सब कुछ दिन जैसा लग रहा था। सर्वनाश और विध्वंस का दिन-लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी जिडिया का कप्तान अपने केबिन से गद्दी बाहर खींच कर उस पर आराम से सो रहा था। जहाज के बाकी लोग डेक पर आराम से बैठे रोटी और पनीर के साथ शराव पी रहे थे। उनकी आंखों तथा फटी हुई कमीजों से झांकते अंगों पर आग अपनी चमक डाल रही थी। उनके शरीरों पर इस तरह की चोटें थीं, जैसे वे कोई युद्ध लड़कर आए हों। वास्तव में जिडया को आग से बचाकर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, वह किसी भीषण युद्ध से कम न था। पर इस समय वे वेफिक्र थे। वे जानते थे कि उनकी मेहनत वेकार हो चकी थी। सागर की हिसा और प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष मानवीय प्रयत्न थोड़ी देर के लिए हार गया था। वे यह भी जानते थे कि अब उन्हें 'जूडिया' छोड़ देना पड़ेगा। उनकी मजबूर वेफिक्री, विचित्र शारीरिक स्थिति, ओंग की लपटें और सागर के गर्जन ने वहां जो दृश्य बना दिया था, उसमें जूडिया के वे जहाजी पुराने युगों के समुद्री लुटेरों जैसे लग रहे थे। किसी भी जहाज के नाविकों के लिए सबसे द्खद क्षण वे होते हैं, जब उन्हें अपना पोत छोड़ना पड़ता है। जूडिया के कप्तान व उसके साथियों को भी यह पीड़ा खामोशी से झेलनी थी, जो हर नाविक के जीवन का दःस्वप्न होती है।

जूडिया लंदन की टेम्स नदी से चला था और उसकी मंजिल थी वैंकाक अर्थात् दुनिया का पूर्वी हिस्सा। जूडिया के गर्भ भण्डार में कोयला भरा था, जिसे वैंकाक पहुंचाना था। समुद्री यात्रा पर चलने से पहले जूडिया की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे किसी गम्भीर समुद्री यात्रा पर ले जाया जाए लेकिन सम्भवतः उसकी चमकती हुई नाम-पट्टिका के नीचे लिखे हुए नारे 'करो या मरो' ने ही उसके बूढ़े कप्तान को समुद्र में उतर जाने की प्रेरणा दी होगी।

जाडिया की यह यात्रा शुरू से ही परेशानियों और खतरों से भरी हुई रही। उसके नाविकों को इतने संकट झेलने पड़े कि उन्होंने उसे 'नाविकों के नर्क' की संज्ञा दे डाली।

Digitized by Arya-Samai Foundation Chennai and eGangotri जूडिया की मृत्यु से पल-पल संघर्ष करते हुए यात्रा करते की यह कहानी इस रोमांचक घटना के 22 वर्ष बाद जूडिया के सेकण्ड मेट मार्लों ने अपने चार मित्रों की सुनाई। महोगनी नामक लकड़ी की बनी मेज की चिकनी सतह में अपनी छित्र को देखते हुए शराब के सहारे उन क्षणों की यादें करोद कर मार्लों ने एक वकील, एक एकाउण्टेण्ट, एक लेखक तथा कम्पनियों के एक निर्देशक को जो कुछ सुनाया, वह समुद्री यात्राओं के नाविक इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी।

जूडिया के ढ़ांचे की हालत से जाहिर था कि उसके कर्मचिरयों को अन्य जहाजों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ेगा। उसके कप्तान ने मालों के सेकण्ड मेट के पद पर काम करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए यही चेतावनी दी थी क्योंकि मालों इससे पहले केक आस्ट्रेलियन क्लिपर पर काम करता था। कप्तान का ख्याल था कि केवल 20 वर्ष का एक सेकण्ड मेट सम्भवतः कड़ी मेहनत से घबरा जाएगा लेंकिन अंततः उसने मालों में अपना विश्वास प्रगट किया। उधर मालों को जूडिया पर पहले दिन ही ऐसा लगा कि वह महल से सीधा झोंपड़ी में आ गया है। कहां शानदार क्लिपर और कहां कमजोर टूटा-फूटा जूडिया।

जूडिया को चारमाउथ वंदरगाह से कोयला भरना था लेकिन टेम्स से चारमाउथ तक की यात्रा में ही उसे हवा, बिजली, बर्फ और भयानक लहरों के मिले-जुले हमले का सामना करना पड़ा। इससे जूडिया की रफ्तार बहुत कम हो गई और उसे केवल बंदरगाह की गोदी तक पहुंचने में ही 16 दिन लग गए।

कायला भरकर सीटी बजा दी गई। जनवरी का खूबसूरत मौसम था। जब तक जूडिया उत्तरी सागर और ब्रिटिश चैनल की ओर सैकड़ों मील चलता रहा, यह खूबसूरती बनी रही। पर उत्तर-पिश्चमी हवा चलते ही अंधमहासागर के कुख्यात तूफानों में से एक तूफान ने उसे घेर लिया। सागर की शिक्तशाली लहरों पर जूडिया का जर्जर ढांचा खिलौने की तरह उछलने लगा। सबसे भयानक स्थिति की शृष्टआत तब हुई जब लहरों ने जूडिया में पानी भरना शुरू कर दिया। अब मार्लो और उसके साथी रात दिन पम्प से पानी बाहर करने लगे। पानी उलीचने की यह प्रक्रिया इतनी लम्बी चली कि नाविकों को यह लगने लगा कि जैसे वे अनंतकाल से यही काम कर रहे हों।

इस परिस्थित में मालों ने अपने जीवन की इस पहली समुद्री यात्रा के बारे में सोचा। वह मन ही मन खुश था। उसे खतरों भरी चुनौती की तलाश थी। रोमांच का स्वाद उसे लग चुका था। सागर पर उछलता हुआ जूडिया उसे अपनी युवावस्था मार्थक करता हुआ लगता। बैंकांक पहुंच कर पूर्वी दुनिया के दर्शन करने की उसकी इच्छा कुछ ऐसी ही थी, जैसे पुराने जमाने के खोजियों के मन में नई दुनियाओं की खोज करने की अदम्य लालसा लहरें मारती रहती होंगी। दूसरें दिन आसमान जरूर साफ हुआ और लगा कि सागर नम्रता की प्रतिमूर्ति बन गया हों लेकिन तूफान जो नुकसान कर सकता था, वह कर चुका था। जूडिया के पेंदे से पानी आने लगा था। फर्क इतना था कि तूफान के समय पम्पू लगातार चलाना पड़ रहा था लेकिन अब हर दो-दो घण्टे के बाद पानी उलीचने के लिए पम्प चलाना था।

जूडिया में जों दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें भरने के लिए उसे फालमाउथ बंदरगाह पर रोकना पड़ा। मालों और उसके साथियों को इस बंदरगाह पर उनका मजाक उड़ाती लोगों की बातों और निगाहों का सामना करना पड़ा। वे सभी इस बात पर हंस रहे थे कि जूडिया अपनी टूटी-फूटी हालत में कैसे बैंकाक तक पहुंचेगा। अंतर्तः एक ठेकेदार की मदद से जूडिया का पेंदा तांबे और लोहे की पट्टियों से ठीक किया र गया और नई सम्भावनाओं के साथ बूढ़ा जहाज एक बार फिर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर चल पड़ा।

हिंद महासागर में जावा की ओर बढ़ते समय अचानक एक अशुभ शनिवार को मार्लो को पीने के पानी की टंकी में से सड़े हुए मेंढकों और जलते मोम की मिली-जुली बदबू आती महसूस हुई। उसके दिमाग में खतरे की घण्टी बज उठी। जहाज के कोयले में आग लग चुकी थी। इस जानकारी से बूढ़ा कप्तान भी उदास हो गया लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और कहा, ''वैसे तो पश्चिमी आस्ट्रेंलिया का तट नजदीक है, लेकिन हम अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेंगे। चाहे हम इस आग में भुन ही क्यों न जाए। हमारी कोशिश होगी कि हवा का अभाव पैदा करके इस आग को बुझा दिया जाए।"

आग से लड़ाई शुरू हुई। ज्यों-ज्यों पानी का इस्तेमाल किया गया, धुआं बढ़ता चला गया। दमघोंटू धुएं से जूडिया पूरी तरह भर गया। जहाज के हर छेद से धुआं बाहर निकल रहा था। आग पर काबू पानें के लिए पानी के अलावा और भी तरीके आजमाए गए लेकिन सफलता न मिली। आग और धुएं का प्रकोप इस कदर बढ़ा कि नाविक जीवनरक्षक नावों का इस्तेमाल करने के लिए सोचने लगे लेकिन अभी जूडिया की जिंदगी का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अचानक नाविकों को लगा कि धुआं कम हो रहा है। वे तेजी से जहाज के पेंदे को पानी से भरने लगे। अगले दो दिनों में उन्हें एक भारी जीत हासिल हो गई। धुआं बंद हो गया लेकिन जलन की बदबू अभी भी बाकी थी। जिसका अर्थ था कि अंगारे कहीं सुलग रहे हैं। एक सप्ताह के संघर्ष से थके हुए लोगों ने जलन की बदबू के बावजूद शानदार खाना खाकर समारोह मनाया।

पर दूसरे ही दिन दुर्भाग्य से मार्लों को ही फिर आग का संदेश पूरे कार्गों तक पहुंचानी पड़ा। रिववार को मुख्य डेक पर प्रातः दस बजे बेंच के सहारे खड़े मार्लों को लग्ह कि वह हवा में नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। दरअसल कोयले की आग से डेक जल गया था और उसमें छेद हो चुका था। उसी छेद में से जाकर मार्लो जलते हुए कोयले के ढेर पर जा गिरा। उसके सिर, बरौनियों व मूंछों के बाल जल गए थे तथा चेहरा चोट लगने से लहुलुहान हो चुका था। वह फुर्ती से अपनी एक चप्पल वहीं छोड़ कर कप्तान के केंबिन की ओर भागा। आश्चर्य तो यह था कि जूडिया अब भी तैर रहा था। शायंद वह अभी तक कुछ कर गुजरने के मूड में था। जूडिया की तरह उसका कप्तान भी जिद्दी था। उसे डेक के जल जाने की नहीं, वरन् वैंकाक पहुंचने की चिता थी। सभी कर्मचारी जले व टूटे हुए मलबे की सफाई में लग गए। मस्तूल अभी कायम था। पता नहीं उसका कितना हिस्सा जल चुका था। अचानक रसोइये को दूर कहीं स्टीमर दिखाई पड़ा।

कप्तान के इशारे पर दो झण्डे फहरा दिए गए। जिसका मतलब था कि हमारे ज़हाज में आग लग चुकी है। उस स्टीमर ने भी दो झण्डे फहराकर जवाब दिया कि वह सहायता के लिए ही आया है। यह डाक ले जाने वाला स्टीमर था, जो खतरे में फंसे जहाज को देखकर आ गया था।

आधे घण्टे बाद ही जूडिया के इंजन रुक गए और वह पानी पर डगमग करने लगा। मार्लो और उसके साथियों का धीरज टूट गया। उन्होंने 'बचाओ-बचाओ' की आवाज लगाई। तभी स्टीमर द्वारा भेजी गई एक नाव जूडिया से आ लगी। उस पर स्टीमर का कप्तान मौजूद था। जूडिया के कप्तान ने उससे बातचीत की। थोड़ी ही देर बाद वह स्टीमर जूडिया को बहाविया की ओर घसीटता हुआ ले जाने लगा। योजना यह थी कि बहाविया पर आग बुझाकर बैंकाक की ओर पुन: यात्रा प्रारम्भ की जाएगी। स्टीमर इसी उद्देश्य से तेज रफ्तार से जूडिया को खींच रहा था। यही तेज रफ्तार जूडिया का काल बन गई। तेज गति के कारण तेज हवा ने आग को भड़का दिया। स्लगते हुए अंगारे लपटों में बदल गए। एक बार फिर मालों की ही नजर इस आग पर सबसे पहले पड़ी। स्टीमर से जुडिया को जिन रस्सियों ने बांध रखा था, वे भी जल गईं। नाविकों के पैरों के नीचे की लकड़ी भी गर्म हो गई। स्टीमर रोका गया। स्टीमर के कप्तान ने चिल्ला कर अपील की कि ज्िडया के नाविक स्टीमर में आ जाएं क्योंकि अब वह जहाज नहीं बचेगा। उधर जूडिया के कप्तान का इरादा कुछ और ही था। उसका जवाब था कि जब तक जूडिया का अंत नहीं हो जाता उसे कोई नहीं छोड़ेगा। इस पर डाक ले जाने वाले उस स्टीमर के कप्तानं ने चीखकर कहा कि वह इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास जरूरी डाक है। जूडिया के नाविक अपने सामान के बण्डल लिए खड़े थे लेकिन कप्तान का रुख देखकर उन्होंने चुपचाप उन्हें वापिस रख दिया। जूडिया की सहायता करने वाला स्टीमर डाक लेकर सिंगापुर की ओर चला गया।

कप्तान के आदेश पर नाविकों का दल बची-खुची चीजें ठीक-ठाक करने लगा। आधे घण्टे तक यह संघर्ष और चला। अंततः सभी ने उम्मीद छोड़ दी और लोग या तो जूडिया को अंतिम विदाई देने के लिए शराब, रोटी और पनीर से अपनी थकान और निराशा मिटाने लगे या कप्तान की तरह पैर फैला कर सो गए। थोड़ी देर बाद मार्ली ने कप्तान को जगाया और जहाज छोड़ने का निवेदन किया। सबसे पहले उस नाविक ने जहाज छोड़ा, जो सबसे कम उम्र का था। धीरे-धीरे जूडिया के नाविक नावों में बैठ गए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा प्रारम्भ नहीं की। वे जूडिया को जलते हुए देखते रहे। समुद्र का बूढ़ा जहाज धू-धू करके जल रहा था। गोदी में उपेक्षा की स्थिति में पड़े हुए सड़-गल कर नष्ट हो जाने की अपेक्षा यह अंत कहीं अधिक गौरवपूर्ण था।

जब जूडिया पूरी तरह नष्ट हो गया और उसके जले हुए अवशेष समुद्र पर तैरने लगे, तब नाविकों ने भारी मन से अपनी नावें खेनी शुरू कीं। खुली नावों पर उदासी भरे 16 घण्टे किसी तरह बीते, तब कहीं जाकर नाविकों को सागर में एक अन्य स्टीमर की रोशनी दिखाई पड़ी। कप्तान ने मालों को आदेश दिया कि वह उस स्टीमर की ओर बढ़कर उससे सहायता मांगे। स्टीमर के कप्तान ने पहले समझा कि मालों उसे परेशान करने के लिए आवाज दे रहा है, इसलिए उसने बदले में उस पर गालियों की बौछार कर दी। जैसे ही उसे पता चला कि वे लोग जलते हुए जहाज जूडिया के बदिकस्मत नाविक हैं, उसने सहायता के द्वार खोल दिए। थके और टूटे हुए मन से मालों और उसके साथियों ने लम्बे अरसे के बाद स्टीमर की सुरक्षित गोद में पहली नींद ली। वे दुनिया के पूर्व तट पर उतरे जरूर लेकिन उन्हें लेकर सफर पर निकला जूडिया उनके साथ नहीं था।

मार्लों की युवावस्था का यह अनुभव देखे गए एक चित्र की तरह उसे जीवन भर याद रहा। उसके हृदय में कोई गिला-शिकवा नहीं था। वह उसे अपनी जवानी की परीक्षा करने वाली कसौटी मानता रहा। वह जूडिया को एक पुराना खटारा जहाज न मान कर उसके जीवन को आग में लोहे की तरह तपा कर फौलाद बनाने वाले एक साथी की तरह मान्यता देता रहा। जब तक उसकी स्मृति में जूडिया पर बिताए सुख, दुख, आनंद और रोमांच के क्षण कौंध जाते। अपनी नम आंखों में अपनत्व का भाव लिए वह जूडिया के बारे में ऐसे सोचता, जैसे कोई अपने संसार से विदा ले चुके प्रिय मित्र को याद करता है।

## , आजादी की सुरंग

वैंसे तो द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनों की कैद से भागने के लिए मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदियों ने कई बार अद्भुत प्रयास किए लेकिन 'स्तालाग लुफ्त-III युद्धबंधी शिविर से भागे 76 वायुसैनिकों द्वारा बनाई गई "हैरी" नामक सुरंग की कहानी पलायत-कथाओं में सर्वश्रेष्ठ और अभूतपूर्व है।

इस सुरंग ने पलायन का विश्व रिकार्ड बनाया। ईसी सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म दुनिया भर्र में काफी सोकप्रियता भी हासिल कर चुकी है।



र्मी मंनी। बर्लिन और ब्रेस्लाड के बीच स्थित एक युद्धबंदी शिविर स्तालाग ल्फ्त-III। मित्र राष्ट्रों के 10 हजार वायुसैनिक इसी शिविर मे बंदी थे। 25 मार्च, सन् 1945 के स्बह 6 बजे अचानक कैम्प में अफरा-तफरी मच गई। कैम्प का विशाल अहाता जर्मन संतरियों के उत्तेजित बटों की आवाज से गुंज उठा। शिविर में ब्लाक 104 के चप्पे-चप्पे को संतरियों द्वारा छाना जाने लगा। संतरी राइफलें ताने हुए चिल्ला रहे थे-"बाहर! बाहर!! हर कैदी बाहर निकल आए।" जैसे ही कैदी अपने-अपने कैम्प से बाहर निकलते, संतरी उन्हें कपड़े-जूते उतार कर नंगा होने का हक्म देते। खले अहाते में बर्फ पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में भी क़ैदियों को नंगा होना पड़ता। फिर कपड़ों तथा अन्य चीजों की बारीकी से तलाशी ली जाती। यह खाना-तलाशी चल ही रही थी कि एक जर्मन एड्ज्टेण्ट दौड़ता हुआ आया और कैदियों से अन्रोध करने लगा कि वे उस स्रंग का दरवाजा खोल दें, जो उन्होंने अपने भाग निकलने के लिए बनाई थी। दरअसल यह खाना-तलाशी इसीलिए हो रही थी, क्योंकि जर्मनों को उस स्रंग का पता चल गया था। गलती से एक जर्मन संतरी उस सुरंग में घुस गया था और अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जर्मनों को डर था कि कहीं उसका दम न घट जाए। उन्होंने सुरंग का गुप्त द्वार ढूंढने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। अब उनके सामने कैदियों से आग्रह करने के सिवाय कोई चारा भी शोष नहीं था।

अंततः कैदियों ने तय कियां कि अब उन्हें सुरंग का गुप्त द्वार बता ही देना चाहिए। गुप्त द्वारा खोला गया और जर्मन संतरी को सुरंग से सुरक्षित निकाल लिया गया। परंतु पूरे कैम्प में से 76 कैदी भाग चुके थे। यह पता लगते ही द्वितीय विश्वयुद्ध के इतिहास की सबसे बड़ी खोज प्रारम्भ हो गई। रेडियो द्वारा नागरिकों को सूचना दे दी गई कि वे भी भगोड़ों पर कड़ी नजर रखें। एस. एस. के दस्ते, गेस्टापो के जासूस दल, लुफ्तवाफे (वायुसेना) के सैनिक तथा नौसैनिकों का सम्मिलत विशाल खोजी दस्ता सिक्रय हो उठा।

े जर्मनों की घबराहट और शर्मिंदगी को आसानी से समझा जा सकता था। स्टालाग लुफ्त-III के वायुसैनिक कैदियों ने मिलकर जो सुरंग बनाई थी, उससे 76 कैदी भाग निकले थे और यह अपने आप में एक विश्व रिकार्ड था।

यह सुरंग कैसे बनी? इसे खोदने वाले कौन थे? इसमें कितना समय लगा? इससे

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri भागने वाले युद्धबंदियों में से कितने आजादी का सुख उठा पाए और कितने जर्मन फाइरिंग स्क्वाड्स का शिकार हो गए?

यह कहानी आजादी की प्रबल कामना के अधीन धीरे-धीरे योजना बना कर लम्बे समय तर्क काम करते रहने की कहानी है। यह एक ऐसी योजना की गाथा है, जिसकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम थी और जिसे पूरा करने के बीच कई बार असंफलता और निराशा हाथ लंगी। रॉयल आस्ट्रेलियन एयर फोर्स के फ्लाइट लेफ्टीनेण्ट पाल बिखल के माध्यम से 'आजादी की सुरंग' से संबंधित यह पूरी कहानी जब प्रकाश में आई तो रातों-रात विश्व-प्रसिद्ध हो गई।

सन् 1943 के बसंत में स्तालाग लुफ्त-III की स्थापना हुई। अप्रैल में इस शिविर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। अब इसमें उत्तर की ओर एक अहाता और जुड़ गया था। इस नए हिस्से में 700 युद्ध बंदी रखे गए थे। नए अहाते का निर्माण करने में मदद करने वाले युद्ध बंदियों ने निर्माण कार्य में सुरंग खोदने की मानसिकता के साथ भाग लिया था। उन्होंने अहाते का पूरा फासला नाप कर अपने दिमाग में रख लिया था। यह अहाता वर्गाकार था और उसकी लम्बाई-चौड़ाई 1-1 हजार फुट थी। दो ऊंची कांटेदार तारों की सीमाएं बनी हुई थीं, जिनके बीच 5 फुट का अंतर था। इस 5 फुट के अंतर को भी कांटेदार तारों की कुण्डिलयों से भर दिया गया था। इसके भी 10 गज अंदर एक चेतावनी का तार लगा था। उससे आगे कदम रखने पर गोली मारी जा सकती थी। अहाते में कई 15-15 फुट ऊंचे संतरी टावर थे, जिन पर सर्चलाइटें तथा मशीनगनें लगी हुई थीं। कांटेदार बाड़ के बाहर 25 गज के बाद चीड़ के घने वृक्ष थे, जिससे कैदियों का बाहर की दुनिया से कोई भी सम्पर्क कट जाता था। ये घने वृक्ष भाग निकलने में भी सहायक बन सकते थे।

जैसे ही इस शिविर में कैदी पहुंचे वहां की दीवारों पर क्रिकेट और सॉफ्ट बाल खेलने के इच्छुक खिलाड़ियों का पंजीकरण करने हेतु नोटिस लग गया। इस नोटिस के नीचे 'एक्स' के दस्तखत थे।

दरअसल यह 'एक्स' पलायन के लिए बनाया गया संगठन था, जिसका मुखिया एक लम्बा दक्षिणी अफ्रीकी स्क्वाड़न लीडर रोजर बुशैल था। बुशैल को दो बार भाग निकलने का पूर्वानुभव था। वह दोनों बार पकड़ा गया था लेकिन आजाद होने की अदम्य लालसा तथा किसी योजना पर बिना ढिलाई के सतत् काम करने की क्षमता ने ही रोजर बुशैल को 'एक्स' का मुखिया बना दिया।

देखते-देखते 500 कैदियों ने सुरंग खोदने की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अपने नाम रिजस्टर्ड करा दिए। यह तय किया गया कि तीन सुरंगें खोदी जाएंगी, जिनके नाम होंगे—'टाम', 'डिक' व 'हैरी'। इनमें किसी न किसी सुरंग को तो सफलता मिलेगी ही। 'टाम' की खुदाई ब्लाक 123 से, डिक की खुदाई ब्लाक 122 से और 'हैरी' को ब्लाक 104 से खोदा जाना था। इन सुरंगों के द्वार कैदियों की निवास 'झोपड़ियों में बनाए जाने थे। प्रत्येक झोपड़ी सा फुट लम्बी व स्नान घर, शयन कक्ष और रसोई घर से युक्त थी। इनकी दीवारें जमीन से एक फुट ऊपर थीं, ताकि जब भी कोई संतरी चाहे झांककर बंदियों की गतिविधियों को देख सके।

सुरंग खोदने के लिए तीन टीमें बनाई गईं। इनके मुखिया अनुभवी तथा विरष्ठ सुरंग खोदने वाले थे। 500 स्वयंसेवकों में जितने इंजीनियर, बढ़ई व खिनक थे—उन्हें इन टीमों में लिया गया। एक दिजयों की टीम बनाई गई, जिन्हें भागने वालों का वेश बदलने के लिए कपड़े तैयार करने थे। कुछ जालसाजी के माहिर सैनिकों को इस बात का जिम्मा दिया गया कि वे भागने वालों के लिए नकली दस्तावेज तैयार करेंगे। धाराप्रवाह जर्मन बोलने वालों से कहा गया कि वे संतरियों को अपना दोस्त बनाएं। उन्हें खाने-पीने की चीजों की रिश्वत दें तािक वे जरूरत की चीजों को बाहर से ला सकें। जिन बंदियों में कोई विशेष योग्यता नहीं थी, उन्हें सुरंगों से निकली रेत और मिट्टी को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया। इन स्वयंसेवकों को 'पेंग्वन' का नाम दिया गया। संतरियों पर निगाह रखने का जिम्मा जिन बंदियों पर था, उन्हें 'स्टूज' कहा गया।

बंदियों की एक पोलैण्डवासी टीम ने कैम्प के निर्माण में बच रहे कुछ सीमेण्ट को चुरा लिया। उन्होंने दो वर्गफुट का एक चौकोर कंक्रीट और सीमेण्ट का टुकड़ा बनाया। इस टुकड़े की मदद से ब्लाक 122 में 'डिक' का गुप्त द्वार बनाया गया। इस टुकड़े की मदक कर द्वार में उतरा जा सकता था। ब्लाक 104 के कमरा नं. 23 में 4 वर्ग फुट की जगह में बने चबूतरे पर रखे हीटिंग स्टोव के नीचे 'हैरी' का गुप्त द्वार बनाया गया। ब्लाक 123 के फर्श में दो वर्ग गज का एक छेद किया गया और उस पर कंक्रीट और सीमेण्ट का सरका कर हटाया जा सकने वाला एक स्लैब लगाया गया। वह 'टाम' का खुफिया द्वार था।

अब वंदियों को सुरंग बनाने का काम करना शुरू करना था। यह एक बेहद मुश्किल काम था। उन्हें दिशा, फासला तथा कोण का निर्धारण बिना किसी यांत्रिक सुविधा के ही करना था। मोटी-मोटी त्रिकोणिमित के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि सुरंग 25 फुट से ज्यादा गहराई में खोदी जानी चाहिए तािक जर्मनों के साउण्ड डिटेक्टर यंत्र किसी किस्म की ध्विन न पकड़ सकें। इसिलए सुरंग के गुप्त द्वार से 30 फुट की गहराई तक सीधी खुदाई की गई। फिर सुरंग को बाहर चीड़ के जंगलों की तरफ खोदना चालू किया गया। रेतीली मिट्टी को खोदना किठन नहीं था लेकिन असली समस्या थी सुरंग की दीवारों और छतों को मजबूती देना। इसिलए प्रत्येक बंदी ने अपने-अपने लकड़ी के बिस्तरों की दो-दो स्लेटें इस समस्या को हल करने के लिए दीं। धीरे-धीरे जब सुरंग आगे बढ़ी तो बिस्तरों की और स्लेटों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसी स्थित आने वाली थी जब बाँदयों को अगर स्लेटों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसी स्थित आने वाली थी जब बाँदयों को लगभग खोखले विस्तरों पर सोने का कठिन कारनामा करना पड़ सकता था।

मई, सन् 1943 में सुरंग की खुदाई प्रारम्भ हुई। बुदियों की सुबह से गिनती से कियर शाम की गिनती तक, दोपहर के भीजन को छोड़कर, लगातार सुरंगों की खुदाई जारी रहती। सबसे ज्यादा मुश्किल काम, सुरंगों से निकलती चमकदार रेतीली मिट्टी को बाहर अहात की धूसर मिट्टी में खपाना था।

पहले पहले कुछ रेतीली मिट्टी बंदियों द्वारा बनाए गए छोटे-छोटे बगीचों की मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। जब उससे काम न चला तो दर्जनों तौलियों की छोटी-छोटी तीचे से खुलने वाली थैलियां बनाई गई। 'पेंग्विन' बंदी मैदान में टहलने निकलते तो उनकी जेबों में घुसे हुए हाथों में इन थैलियों की डोरियां होतीं और थैलियां टांगों के सहारे पैण्ट के नीचे लटकी होतीं। उनके साथी मैदान में खेल-कूद और गहमा-गहमी प्रारम्भ कर देते तथा मौका मिलते ही जेबों में पड़े हाथ डोरियां खींच देते। मिट्टी धीरे से खिसक कर जमीन पर गिर जाती। वे जूतों की मदद से मिट्टी के रंग को जमीन के रंग में मिला देते। इस तरह 150 'पेंग्विन' टनों मिट्टी जमीन पर बिखेरने में सफल हो गए और वह भी जर्मन संतरियों की ठीक नाक के नीचे।

शिविर में आई आधुनिक यंत्रशास्त्र संबंधी पित्रका से घर में वने हुए एयर पम्प की तरकीब सीख कर बंदी इंजीनियरों ने आसान किस्म के पम्प बना डाले, जिससे सुरंगों में ताजी हवा पहुंचने की समस्या सुलझ गई। बंदियों के इलेक्ट्रीशियनों ने शिविर के विद्युतीकरण से बचे हुए तारों से सुरंगों में रोशनी का इंतजाम किया। उन्होंने विजली के सरकिट में छुपे हुए कनेक्शन बनाए। शिविर के गलियारों से बल्व चुराए गए।

खुदाई करने वाली टीमों ने भी अपने काम का एक सुविधाजनक तरीका निकाल लिया। खुदाई करने वाला अपनी बगल तथा एक कोहनी के बल लेट जाता और पैर से खुदी हुई मिट्टी पीछे धकेलता जाता। दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत बगल के बल लेट जाता। उसकी टांगें खुदाई करने वाले की टांगों पर चढ़ी रहतीं। यह दूसरा व्यक्ति मिट्टी को पेटी में एकत्रित कर लेता तथा लकड़ी की पटिरयों पर चलने वाली ट्राली पर रख देता, जिसमें वंधी रस्सी द्वारा पेटी को सुरंग के खुफिया द्वार पर खींच लिया जाता कि इन ट्रालियों को मित्र बनाए गए संतिरयों के माध्यम से स्मगल किए हुए सामान से बनाया गया था। ये दो मिट्टी भरी पेटियों अथवा एक व्यक्ति का बोझ आराम से ढो सकती थीं। खुदाई करने वाले नंगे होकर या लम्बे अण्डरवियर पहनकर काम करते।

मई का महीना समाप्त होते-होते सुरंगें 70-70 फुट लम्बी हो गईं। 'एक्स' के मुखिया ने 'टाम' को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसके बाद 'टाम' की मिट्टी 'डिक' में भरी जाने लगी। 'टाम' जब सौ फुट तक खुद गई तो उसमें एक चौड़ी जगह बनाई गई, जिसमें सुरंग खोदने वाले आसानी से जिधर चाहे घूम सकें। अब यह सुरंग सौ फुट तक और खुदनी थी तब वह चीड़ के जंगल के नीचे पहुंचती।

दस्तावेज तैयार करने वाले जिल्लाजों की टीम में 50 हरफूनमौला सैनिक थे, जिन्हें नकेली पासंपूर्ण त्रिया परिचय पत्र बनाने थे। इस टीम का नाम विख्यात इंग्लिश ट्रेविलग एजेंसी 'डीन एण्ड डासब' के जाम पर रखा गया। पहरेदारों को चाकलेट या काफी की रिश्वत देकर कई रंगों की स्याही, कलम, बुशा, विशेष किस्म का कागज, चुम्बक तथा रेडियों के कलपुर्जे, कैमरा, हथौड़ा, कीलें तथा नक्शे आदि मंगाने की व्यवस्था की गई। जब एक पहरेदार एक वार रिश्वत लें लेता तो वह दोबारा कोई चीज लाने से इंकार करने की स्थित में नहीं रहता था क्योंकि तब कमाण्डेण्ट के पास उसकी शिकायत कर देने की धमकी दी जाती। इस हथकण्डे का प्रयोग करने से पलायन करने की योजना बनाने वाले कैदियों को काफी लाभ हुआ। पहरेदारों की वेतन पुस्तिकायें देख-देख कर परिचय पत्र बनाए गए। जूते की रबर की एडियां काट-काट कर नकली मुहरें बनाई गई और बाइविल के अस्तर फाउ कर पासपोटों की जिल्दें बनाई गई।

दर्जियों की टीम में 6C बंदी थे। रायल एयर फोर्स की वर्दियों से वे लुफ्तवाफे (जर्मन एयरफोर्स) की नकली वर्दियां बनाने में लगे थे। 400 से ज्यादा बंदियों के लिए दस्तावेज, नकली वर्दियां व सादा कपड़े तैयार होने की प्रक्रिया में थे।

अचानक बंदियों को पता चला कि उनके कम्पाउण्ड के अमेरिकी कैदी 6 सप्ताह में दूसरे कम्पाउण्ड में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। अमेरिकनों ने सुरंग खोदने में वेतहाशा मेहनत की थी इसलिए यह तय किया गया कि 'टाम' को तेज रफ्तार से पूरा करके भाग निकला जाए। जून के अंत में जैसे ही 'टाम' का एक सिरा जंगल के नीचे पहुंचा, दुर्भाग्य से जर्मनों ने उस इलाके के पेड़ काटने शुरू कर दिए। दरअसल वे वहां एक नया अहाता बनाना चाहते थे। खतरा बढ़ गया था लेकिन अमेरिकनों की वजह से यह जोखिम उठाना भी स्वीकार किया गया। इस तरह 'टाम' की 260 फुट की खुदाई पूरी हो गई।

एक दिन जब संतरी ब्लाक 123 की तलाशी ले रहे थे कि अकस्मात एक संतरी ने 'टाम' के गुप्त द्वार को अपनी संगीन से भांप लिया। फिर क्या था। आनन-फानन में सुरंग ही नहीं वरन् पूरे ब्लाक 123 की छत ही डायनामाइट से उड़ा दी गई। यह कम: तोड़ देने वाली असफलता थी। अगस्त के अंत में अमेरिकन कैदियों को निराश होकर दूसरे अहाते में जाना पड़ा। अन्य कैदियों ने उन्हें विदाई की दावत दी. जिसमें खुद की बनाई हुई शराब पेश की गई।

इस बीच में जमीन के ऊपर से भागने की एक कोशिश भी की गई। इसके लिए लकड़ी की नकली रायफलें बनाई गईं, जो एकदम जर्मन रायफलों जैसी ही लगती थीं। 3 कैदी लुफ्तवाफे के अफसरों की विर्दयां पहन कर 25 अन्य कैदियों को शिविर के दरवाजे के बाहर कपड़ों में से जुएं निकालने के बहाने ले गए और सफलतापूर्वक फरार हो गए। इसी के कुछ मिनट बाद 6 युद्धबंदी अफसरों ने भी जब इसी तरह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and esamoli इसके बाद सारे भागने की कोशिश की तो वे पहचान लिए गए और पिकड़ गरिष इसके बाद सारे कैदियों को सात घण्टे तक परेड में खड़ा रहना पड़ा। तब कहीं जाकर भागने काले तीन कैदियों का पता लगा। बाद में तीनों कैदी भी सुरक्षित इलाके में पहुंचने से पहुले हीं पकड़ लिए गए।

सन् 1944 की शुरूआत में बंदियों ने 'हैरी' सुरंग को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। 'डिक' सुरंग 'टाम' की मिट्टी से भरी हुई थी। इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 'हैरी' की खुदाई करने से जो मिट्टी निकली, उसे मनोरंजन के लिए बनाए गए थियेटर में छुपाया गया क्योंकि उन दिनों जमीन पर वर्फ जमी हुई थी। 'हैरी' को 3 सौ फुट तक खोदा जाना था। इस बीच में शिविर में लाउ इस्पीकर लगाने आए जर्मन इलेक्ट्रीशियनों को धोखा देकर एक तारों का गुच्छा चुरा लिया, जिससे 'हैरी' में रोशनी की गई।

14 मार्च तक सुरंग तैयार हो गई। 500 लोगों ने उसे तैयार करने में परिश्रम किया था। गुप्त पर्चियां डालकर 220 कैदियों के नाम निकाले गए , जिनमें 20 को गुप्त मतदान द्वारा नामजद किया गया क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से सुरंग पर मेहनत की थी।

24 मार्च की रात को पलायन किए जाने की घोषणा 'एक्स' के मुखिया रोजर बुशैल द्वारों की गई।

ठीक 7 बजकर 40 मिनट पर पहला पलायनकर्ता सुरंग में उतरा। यह रोजर बुशैल था, जिसने एक सिलेटी रंग का सूट पहन रखा था और अपने अटैची केस के साथ वह एक चुस्त-दुरुस्त व्यापारी लग रहा था। शंका, जोखिम और धड़कते हुए दिलों के साथ एक-एक करके 76 युद्धवंदी सुरंग से वाहर निकल गए। पलायन का काम बहुत धीरे-धीरे हुआ। वेश बदले हुए तैयार बैठे पलायनकर्ताओं को बेचैनी के साथ पहलू बदलते हुए छोटी-छोटी बाधाओं के कारण इंतजार करना पड़ा। कोई मजदूर के वेश में था, तो कोई जर्मन अफसर की वर्दी में। बीच में हवाई हमले का साइरन भी बजा, जिसकी वजह से पलायनकर्ताओं की गतिविधियां कुछ देर रुकी रहीं।

लेकिन 81वें पलायनकर्त्तां को सुरंग से निकलते हुए एक संतरी ने देख लिया। उसने फौरन अपनी रायफल का बोल्ट चढ़ाकर उसे लोड कर लिया। वह उसे गोली मारने ही वाला था कि एक अन्य पलायनकर्त्ता, जो पेड़ों में छुपा था, कूदकर संतरी के सामने आ गया और जोर से चिल्लाया, ''संतरी, गोली न चलाना। गोली न चलाना। '' संतरी इस घटना से भौंचक्का रह गया। घबराहट में उसने हवा में गोली दाग दी।

यह 'हैरी' सुरंग का अंत था। गार्ड की टार्च की रोशानी ने उसे सुरंग का मुहाना दिखा दिया था। उसने एक जोर की सीटी मारी और चारों ओर से संतरी दौड़ते हुए आ गए। उन पलायनकर्ताओं ने भी अपने हाथ ऊपर उठाकर समर्पण कर दिया, जो जंगल में छिपे हुए थे। तकरीबन 2-3 दिन में अधिकांश पलायनकर्ता पकड़ लिए गए। जर्मनों ने 50 को गोली से उड़ा दिया तथा 8 को पुन: पकड़कर यातना-शिविर में भेज दिया गया। बाकी 15 कैम्प्र में वापस कैद कर दिए गए। जर्मनों ने जिनेवा समझौते का उल्लंघन करते हुए 50 पलायनकर्ताओं को गोली मारी थी। शायद वे युद्धवंदियों का मनोबल तोड़ देना चाहते थे लेकिन यातना शिविर के 8 युद्धबंदी जल्दी ही वहां से भी सुरंग बनाकर भाग निकले। बाद में पकड़े वे भी गए लेकिन तब तक द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनों की हालत नाजुक हो चुकी थी, इसलिए उन्हें गोली नहीं मारी गई।

जिन पलायनकर्ताओं को गोली मारी गई थी, उनमें से एक रोजर बुशैल भी था, जिसने बड़े प्रतिभाशाली तरीके से 'एक्स' का संचालन किया था। इसके दो सप्ताह बाद भस्मीपात्र में इन शहीदों की अस्थियां लाई गईं। युद्धबंदी अपनी बांहों पर काली पट्टी बांध कर उसी समय विरोध तथा शोक का प्रदर्शन कर चुके थे, जब उन्हें 50 को गोली से मार देने की खबर मिली थी। इस बार उन्होंने इस भस्मीपात्र को स्मृति के रूप में स्रक्षित रख दिया।

जून में स्तालाग लुफत-III में स्पेनी भाषा में लिखा हुआ एक पत्र पहुंचा, जिसकें नीचे नकली दस्तखत थे। जाहिर था कि एक डच पायलट सुरक्षित इंग्लैण्ड पहुंच गया था। कुल तीन युद्धबंदी हैरी के माध्यम से भागने में सफल हो पाए।

स्तालाग लुफ्त-III में थोड़े ही दिनों बाद पुनः 'एक्स' का पुनर्गठन कर लिया गया। इस बार 'जार्ज' नामक सुरंग तैयार की गई। युद्धवंदी इस सुरंग से भागने ही वाले थे कि अचानक परिस्थिति पलट गई। सोवियत संघ की लाल फौज केवल 30 मील दूर रह गई थी। इस शिविर के युद्धवंदियों को शिविर से बाहर निकाल कर जर्मनों ने कई सप्ताह तक पैदल चलाया। 2 मई, सन् 1945 को लुबेक में ब्रिटिश द्वितीय आर्मी ने उन्हें आजाद कराया।

अगर सफलता के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 'हैरी' की सफलता का प्रतिशत बहुत कम निकलेगा लेकिन पलायन के इस प्रयत्न के पीछे आश्चर्यचिकत कर देने वाला जो अदम्य प्रयास और योजना मौजूद थी, उसने इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के इतिहास में अमर कर दिया।

### गोरखा शौर्य और विकटोरिया क्रांस

''साहस मृत्यु है और भय जीवन है'' जैसी रोमन कहाबत के विपरीत गोरखा वीरों का कथन है, ''कायर होने से मर जाना अच्छा है।''

जब-जब दुनिया में वीरता के पदकों में विक्टोरिया क्रास का नाम आएगा, तब-तब लोगों की जबान पर गोरखा शौर्य की कहानियां आती रहेंगी। गोरखाओं ने द्वितीय विश्व-युद्ध में इम्फाल के मोर्चे पर जापानियों के तथा अफ्रीका के मोर्चे पर हिटलर के जनरल रोमेल की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। 'आयो गोरखाली' के नारे ने सारी दुनिया में गोरखों के खिलाफ लड़ने वाली फौजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। आज भी गोरखे पहाड़ी युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं। उनकी खुखरी की मार और जान पर खेल जाने का स्वभाव, किसी भी सेनापित को मिलने वाली वह अतिरिक्त स्विधा है, जो केवल गोरखे ही दे सकते हैं।



सम्बर, सन् 1943। द्वितीय विश्वयुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। जापानी वर्मा पर विजय प्राप्त करके इम्फाल की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे। अपनी विलक्षण सैनिक सूझ-बूझ के कारण वे जीत पर जीत हासिल करते चले जा रहे थे लेकिन ब्रिटिश सैन्य रणनीतिज्ञ हर कीमत पर इम्फाल को बचाने के लिए कट्चिद्ध थे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, ये पहाड़ियां सैनिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण थीं। पहाड़ियों की ढलानें 12 फुट ऊंची घास से ढकी हुई थीं।

कैमरून के 48वीं विग्रेड ने, जिसे रायल गोरखा रायफल्स भी कहा जाता था, आसवर्न हेगले के नेतृत्व में कई बार जापानियों को करारी टक्कर देकर, उन्हें नाकों चने चवाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी टुकड़ी का हवलदार गज घाले नाम का गोल-मटोल, मुस्कराते चेहरे और पतली मूंछों वाला गोरखा था। वह युवा सैनिकों की एक पलटन की कमान सम्भाले हुए था। अव तक उसकी पलटन की गोलियों की बौछार का सामना नहीं करना पड़ा था। मई के अंतिम दिनों में उसे शत्रु के कब्जे में जा चुकी एक चौकी वापस लेने की जिम्मेदारी मिली।

सीधी ढलानों से दोनों तरफ घरी तथा किसी भी प्रकार की हरियाली से रहित एक पतली-सी पहाड़ी ही उस चौकी पर कब्जा करने की कुंजी थी। पहाड़ी की चोटी के साथ तीन टीले थे। पहले दो टीलों पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। 2-3 फर्लांग पर मौजूद तीसरे टीले पर जापानियों की पूरी फौजी ताकत मौजूद थी। स्वाभाविक था कि गज घाले की पहली कोशिश नाकाम रहती।

गोरखा पलटन फिर भी लगातार बढ़ती रही। कई सैनिक धराशायी हो गए पर लगातार आगे बढ़ने के कारण जल्दी ही जापानियों से उनके हाथों-हाथ युद्ध की नौबत आ गई। अंत में जापानियों को भागना पड़ा। पूर्वी वाशा नामक टीले पर गोरखा सैनिकों का कब्जा हो गया। इस जीत में गज घाले का अद्भुत पराक्रम सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। अनेक स्थानों पर पहाड़ी 5 गज से ज्यादा चौड़ी न थी लेकिन गज घाले ने बढ़ते कदमों को थमने न दिया। शत्रु से 20 गज की दूरी पर पहुंचने के समय गज घाले की बांह, सीना और टांग गोलाबारी से घायल हो चुकी थी लेकिन गज घाले शत्रु के गढ़ में घुसे चले गए। उसकी बहादुरी तथा साहस ने उसकी पलटन को महान् प्रेरणा प्रदान की। गज घाले के गले से 'आयो गोरखाली' का प्रचण्ड नारा निकल रहा था। इसी नारे की आन रखने के लिए उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हवलदार गज घाले की इस महान् शूरवीरता के

लिए उन्हें विक्टोरियां क्रांस से सम्मानित किया नाया कहि कहितारायल गोरखा रायफल्स के दो अन्य वीरों ने भी विक्टोरिया क्रास प्राप्त कर बहादुरी के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाया।

गोरखाओं ने अपनी वीरता के लिए सारे विश्व में विशेष ख्यांति प्राप्त की है। हिमालयं की गोद में बसी नेपाल की इस हंसमुख जाति ने आधुनिक युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का दर्जा प्राप्त किया है। गोरखें। हल्के सांवले रंग, मंगोल मुखाकृति तथा नाटे कद पर सुदृढ़ शरीर के होते हैं। पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए गोरखाओं की सेना सर्वाधिक सक्षम मानी जाती है। उनका विशेष हथियार होती है 16 इंची खुखरी, जो जितनी आसानी से लकड़ी काट सकती है, उतनी आसानी से सिर भी काट सकती है। युद्ध करते समय गोरखाओं का प्रचण्ड उद्घोष होता है—"आयो गोरखाली"।

• गोरखाओं की वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक पूरे विश्व में विक्टोरिया क्रास पाने वाले कुल 1351 योद्धाओं में से 10 योद्धा गोरखा जाति के थे। इनके अतिरिक्त 105 अंग्रेज सैनिकों ने, 20 भारतीय फौजियों ने, 17 आस्ट्रेलियायी फौजियों ने, 12 कनाडावासियों को, 9 न्यूजीलैण्डवासियों को, 3 दिक्षण अफ्रीकियों को, एक रोडेशियाई को व एक फीजीवासी को विक्टोरिया क्रास से सम्मानित किया जा चुका है। सन् 1914–18 तक हुए प्रथम विश्वयुद्ध में 1351 पदक विजेताओं में से आधे पदक विजेता लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में केवल 182 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कोरिया युद्ध में 4 तथा वियतनाम युद्ध में 4 वीरों को इससे अलंकृत किया गया। दिक्षण अफ्रीका के युद्ध में भाग लेने वाले दो डाक्टरों को भी विक्टोरिया क्रास मिल चुका है। एक पिता-पुत्र का जोड़ा व चार भाई भी इस पदक को प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त कर चुके हैं।

विक्टोरिया क्रांस जैसे विश्वप्रसिद्ध वीरता के उपलक्ष्य में मिलने वाले पदक की स्थापना सन् 1856 में हुई थी। उस समय इंग्लैण्ड में महारानी विक्टोरिया का शासन था और ब्रिटेन विश्व का सबसे ताकतवर देश माना जाता था। विक्टोरिया क्रांस देने में कभी पद का ख्याल नहीं किया गया। यह एडिमरलों को भी दिया गया तथा साधारण जवानों को भी। जट लैण्ड के युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्नवाल को मात्र 16 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया क्रांस मिला। कांसे से बने इस पदक को जीतने का एक ही मानदण्ड रहा है—अद्भुत वीरता अर्थात् विपरीत परिस्थितयों में पराक्रम की चरम सीमा छू लेना तथा शौर्य की सभी ज्ञात सीमाएं तोड़ देना।

कीमिया के युद्ध में जीती गई बंदूकों की धातु को पिघला कर कांसे के इस पदक का निर्माण किया गया, जिसका आकार क्रास जैसा है। इस पर राजमुकुट तथा सिंह की आकृति खुदी हुई है और नीचे लिखा है, ''शूरवीरता के लिए।''

विक्टोरिया क्रास का एक और विजेता था गोरखा बंदूकधारी सैनिक गंजू लामा, जिसकी वीरता ने जापानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। 12 जून की बरसाबी सुबह। मोर्टार और टैंकों से गोलाबारी का एक दौर पूरा हो चुका था। पांच टैंकों के साथ जापान की पैदल सेना ने गोरखों पर हमला किया। टैंक सुरक्षा की अगली पंक्ति के समांतर चलतें हुए गोरखों पर भयानक रूप से गोले बरसा रहे थे। तभी गोरखों की अन्य टुकड़ी मदद के लिए आ गई। इससे जापानियों का पक्ष अचानक कमजोर पड़ गया। देखते-देखते उनके पांचों टैंक बेकार कर दिए गए। गोरखों के प्रचण्ड हमले से उनकी दो पल्टने रोंद डाली गई। दुश्मन 200 गज अंदर और 300 गज लम्बाई के क्षेत्र में फैल चुके थे। उनकी बंदूकों ने गोरखों पर गोलियां बरसाना जारी रखा। टेलीफोन व रेडियो सम्पर्क टूट चुके थे।

जापानियों को अंतिम रूप से पराजित करने के लिए गोरखों की दो कम्पनियां भेजी गईं, जिनमें एक का सदस्य था गंजू लामा। गंजू लामा एक भीमकाय सैनिक था। वह सिक्किम के एक लामा परिवार में पैदा हुआ था लेकिन पिता के नेपाल में बस जाने से उसे गोरखा ब्रिगेड में स्थान प्राप्त हो गया था।

जब दिन के ढाई बजे इन दो गोरखा कम्पनियों ने आगे बढ़ना शुरू किया तो जापानी टैंकों ने उनके रास्ते में गोलों की भयानक वर्षा शुरू कर दी। ऐसी स्थित में गंजू लामा ने सोचा कि क्यों न जापानियों के छिपे हुए टैंकों को बेकार कर दिया जाए। वह अपनी बंदूक बांहों में दवाकर घटनों के बल रेंग कर कीचड़ में आगे बढ़ने लगा। इसके लिए गंजू ने किसी से भी आदेश लेने की जरूरत नहीं समझी। रेंगने की प्रक्रिया में उसे दृश्मन ने देख लिया और उसे निशाना बनाकर हमला कर दिया। गंजू की एक टांग, दोनों बाहें, बाई कलाई जख्मी हो गई लेकिन गंजू का आगे बढ़ना न रुका। छिपे हुए जापानी टैंकों तक पहुंचकर उसने उनके तीन टैंकों को फुर्ती से बेकार कर दिया। इसके बाद गंजू अपनी कम्पनी में वापिस आ गया। उसने अपना प्रयास यहीं पर बंद नहीं किया वरन् कुछ हथगोले लेकर उसने उन टैंकों के चालकों को भी खामोश कर दिया।

गजू लामा को उसके अप्रतिम वीरता के लिए विक्टोरिया क्रास मिला। उस क्षेत्र कें सुप्रीम कमाण्डर लार्ड माउण्टबेटन का कहना था कि गंजू लामा को मिलने वाला विक्टोरिया क्रास सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। गंजू के पराक्रम के फलस्वरूप जापानियों को अपनी हार की कीमत अपने 70 सैनिकों की जानों के रूप में चुकानी पड़ी थी।

ट्यूनिस में अकरोत की घाटी जीत लेने के बाद समूचे अफ्रीका से नाजियों का सफाया हो जाना था। इसलिए जनरल मॉण्टगोमरी इस मोर्चे को जीतने के लिए काफी उत्सुक थे। हिटलर के जनरल रोमेल ने इस घाटी को अजेय समझकर यहां अपनी फौजें जमा दी थीं। घाटी के एक और भूमध्य सागर तथा मीलों तक पहाड़ियां थी, जिन्हें पार करके घाटी तक पहुंचना लगभग असम्भव ही था। शत्रु के पास 12 जर्मन और 26 इतालवी पैदल टुकड़ियां थीं। पीछे जर्मन टैंकों को 15वीं टुकड़ी खड़ी थी। आगे के मोर्चे पर इतालवी टुकड़ियां थीं।



CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

मॉण्टगोमरी ने अपनी रणनीति के अनुसार टकर नार्मिक बुद्धिमान अफसर की गोरखों के साथ फटनासा नामक पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए भेजा क्योंकि इस पहाड़ी से नीचे की घाटी तो दिखाई ही पड़िती थी, इससे अन्य पहाड़ियों की अगली और पिछली स्थित का अवलोकन भी किया जा सकता था। 5 अप्रैल को टकर के गोरखों ने प्रचण्ड हमला किया। सूर्यास्त के समय गोरखा सिगनल हुंकड़ी ने जगह-जगह लाइट सिगनल लगा दिए थे, जिनके सहारे रात में गोरखा स्याफल्स ने आक्रमण किया। गोरखा सिपाही रवर सोल के जूते पहने हुएं थे इसलिए उनके पैरों की आवाज दुश्मन को नहीं सुनाई दे रही थी।

तभी आगे की इतालवी टुकड़ी ने गोलाबारी शुरू कर दी। हथगोलों, बेन गनों व टामी गनों की आवाजें आने लगीं। इस भयानक परिस्थित में भी गोरखा टुकड़ी बिल्ली की तरह दबे पांव पहाड़ की सीधी चढ़ाई तय करती रही। पहाड़ी चढ़ने में गोरखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अतः वे जल्दी ही चोटी पर पहुंच गए। इन गोरखों में 35 वर्षीय सूबेदार लाल बहादुर थापा भी था। बंदूक और पिस्तौल से अचूक निशाना लगाने वाले थापा को फौज में 17 वर्ष हो चुके थे। मजािकया स्वभाव के इस सूबेदार के नेतृत्व में 14 सिपािहयों की एक छोटी टुकड़ी थी। उसे आगे की पहाड़ी पर कब्जा करना था तािक फटनासा के द्वार पर पहुंचा जा सके। टेड़ी-मेढ़ी पगडंडियों और कहींं-कहीं दो सौ फुट ऊंची चोटियों वाली इस पहाड़ी पर शत्रु की मशीनगनों से सारा रास्ता रुका हुआ था लेकिन लाल बहादुर थापा एक हाथ में पिस्तौल तथा एक में खुखरी लिए हुए चलते रहे और शत्रु की पहली चौकी पर पहुंच कर दुशमन के सभी आदिमयों को खुखरी व संगीनों के प्रहारों से खत्म कर दिया।

मरने वालों की चीख सुनकर ऊपर की चौिकयों से गोलाबारी तेज हो गई। थापा ने हर चौकी पर पीछे से हमला करने का रास्ता चुना। वह स्वयं एक मशीन गन पर कूद पड़ा और दो इतालवी सैनिकों को खुखरी से तथा दो को पिस्तौल से खत्म कर दिया। अंतिम चौकी तक पहुंचते-पहुंचते थापा की टुकड़ी में केवल दो सैनिक बचे थे लेकिन इन तीनों ने हिम्मत न हारी और आखिरी चौकी पर भी हमला बोल दिया। थापा की खुखरी दो शत्रु सैनिकों को चाट गई। उसके साथी सैनिकों ने दो-दो की और सफाई कर दी। इस तरह थापा की वीरता से उस पहाड़ी पर कब्जा हो गया, जहां से शत्रु के गढ़ की ओर मुख्य मार्ग जाता था। छठी राजपूताना रायफल्स, रायल ससेक्स तथा 9वीं गोरखा टुकड़ी के लिए अब रास्ता साफ था।

अफ्रीका में इस महत्वपूर्ण जीत को हासिल करने के बाद लाल बहादुर थापा को जनरल माण्टगोमरी ने विक्टोरिया क्रास दिलवाया, जो थापा जैसे वीर के शौर्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सम्मान था।

# नारंगी के दोनों सिरों की खोज

कभी दुनिया आदमी के लिए केवल नारंगी की तरह चपटी थी लेकिन उसके दोनों चपटे सिरों के बारे में वह केवल अनुमान ही लगा सकता था। उत्तरी धुव, दक्षिणी धुव की खोज के प्रयासों की सफलता ने पहली बार ज्ञान के क्षेत्र के इस अंधकारमय कोने को प्रकाशित किया। राबर्ट ई. पेरी ने उत्तरी धुव तथा कैप्टन स्काट व एमण्डसन ने दक्षिणी धुव की खोज का श्रेय प्राप्त किया।

इस खोज के पीछे संकल्प, तैयारी, अभ्यास तथा लक्ष्य-बेध की अपराजेय अभिलाषा की महागाथा छिपी हुई है। खास-तौर से कैप्टन स्काट द्वारा दक्षिणी धुव की यात्रा तथा असफल वापिसी तो मानवीय इतिहास की एक ऐसी घटना बन चुकी है, जिसका जिक्र हर नई पीढ़ी गर्व और शोक की मिली-जुली भावनाओं से करती है और भविष्य में भी करती रहेगी।



रों तरफ वर्फ ही बर्फ के बीच नीले जल की चौड़ी गहरी खाइया थीं। 6 अप्रैल, सन् 1906 का दिन था। 52 वर्षीय रावर्ट ई. पेरी तथा उनके साथी हेंसन, 60 स्लेज खींचने वाले कुत्तों के साथी धीरे-धीरे भयानक थकान और कष्ट के बावजूद आगे बढ़ रहे थे। अचानक राबर्ट ने अपनी कुतुबनुमा निकाली और दिशा का पता लगाने की कोशिश की। एकबारगी उन्हें लगा कि कुतुबनुमा बेकार हो गई है। वे घबरा गए। इसका मतलब था कि वे उत्तर की ओर जा रहे हैं या दक्षिण की ओर यह जानना नामुमिकन था। बर्फ के उस अथाह समुद्र में खो जाना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद भयावह घटना थी, चाहे वह व्यक्ति राबर्ट जैसा साहसी ही क्यों न हो।

इस संकट की घड़ी में राबर्ट को सूझा कि कहीं मैं उत्तरी ध्रुव पर तो नहीं आ गया हूं। शून्य अक्षांश पर सभी दिशा-सूचक यंत्र बेकार हो जाते हैं। यह विचार दिमाग में आते ही राबर्ट का दल फुर्ती से उसी शून्य अक्षांश की खोज में जुट गया। वे पागलों की तरह उस नन्हें भौगोलिक विंदु की खोज कर रहे थे, जिसे छूने के लिए दल के नेता राबर्ट ने इस बफींले प्रदेश की कई असफल यात्राएं की थीं। अगर शून्य अक्षांश पर पहुंचने का उनका अनुमान सही सावित होता तो पिछले 20 साल से देखा जा रहा एक सपना साकार हो जाता। वही हुआ। कई स्थानों पर कोण नापते-नापते राबर्ट खुशी से उछल पड़े। शून्य अक्षांश मिल गया था। उत्तरी ध्रुव की खोज कर ली गई थी।

धरती के अनजाने क्षेत्रों को इस खोज के संबंध में मिली इस महान् सफलता के पीछे संकल्प, तैयारी, अभ्यास तथा लक्ष्य-बेध की उत्कट अभिलाषा की जो कहानी है, उसे कहे बिना इस सफलता का पूरा महत्व समझना मुश्किल है।

नारंगी की तरह गोल, तथा दोनों सिरों पर नारंगी की ही तरह चपटी पृथ्वी में आज से सौ वर्ष पूर्व न जाने ऐसे कितने कोने थे, जिनके बारे में मनुष्य केवल कल्पना कर सकता था। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की 24-24 घण्टे की लम्बी रातों के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता था।

कई साहसी व्यक्तियों ने कभी धन की लालसा से, कभी यश की इच्छा से और कभी मात्र वैज्ञानिक व खोजी मानसिकता से इन धुवों की यात्राएं कीं। उत्तरी धुव की यात्रा करने के तीन रास्ते थे। कनाडा के उत्तर से पश्चिम की ओर, ग्रीनलैण्ड के उत्तर से होकर तथा साइबेरिया के उत्तर से पूर्व की ओर से। राबर्ट ई. पेरी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्तरी धुव पर जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की तथा मानव जाति की प्रगति का एक और रास्ता खोल दिया।

उनका जन्म सन् 1856 को अमेरिका में हुआ था। अध्ययन में राबर्ट ने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय तो दिया ही, साथ ही साथ खेल-कूद में भी वे सबसे आगे रहे। इंजीनियरिंग पास करने कें बाद उनकी अमरीकी नौसेना में एक उच्च पद पर निय्क्ति हो गई।

उन दिनों मानव ग्रीनलैण्डं के बारे में भी ठीक से नहीं जानता था। राबर्ट की जानकारी के अनुसार ग्रीनलैण्ड उत्तर में धुव तक फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी प्रथम धुवँ यात्रा सन् 1886 में एक साथी को लेकर की और ग्रीनलैण्ड के अंदर सौ मील तक जाकर लौट आए। इसे राबर्ट ने 'अनुभव यात्रा' की संज्ञा दी। गौसेना से अवकाश लेकर अपनी नव-विवाहिता पत्नी जोजेफीन, जो उनकी ही तरह साहसी थी, के साथ 1891 में राबर्ट ने पुनः कुछ वैज्ञानिकों को अपने दल में शामिल करके उत्तरी धुव की ओर कदम बढ़ाए। ग्रीनलैण्ड में सूरज क्छ ही माह के लिए निकलता है अन्यथा रक्त जमा देने वाली सर्दी पड़ती रहती है। इंगलफील्ड की खाड़ी के पास जाकर राबर्ट ने अपने दल को छोटा बना लिया और 2 स्लेजें, 20 क्तों तथा ढेर सारी भोजन सामग्री के साथ वह आगे बढ़ते-बढ़ते उत्तरी धुव से .. केंबल 500 मील दूर रह गए। यहां से राबर्ट को फिर वापिस होना पड़ा। यह एक और 'अभ्यास यात्रा' थी। इन अभ्यास यात्राओं में राबर्ट ने 7 वर्ष लगाए। उनके पैरों की आठ उंगलियां बर्फ में गल गईं। पैर की हड्डी टूट गई, जिसे जुड़ने में दो वर्ष लग गए लेकिन उत्तरी धुव खोजने का उनका सपना ज्यों का त्यों रहा।

इस दौरान राबर्ट ने ग्रीनलैण्ड के जीवन के बारे में पता लगाया। एस्किमो जाति से मित्रता की। उनके घरों के लिए लोहे की आपूर्ति करने वाला लोहे का पहाड़ खोजा। 90 टन वजन का आसमान से टूटा एक छोटा-सा तारा भी खोज निकाला, जो न्यूयार्क के अजायबघर में आज भी सुरक्षित है।

5 अप्रैल, सन् 1902 को राबर्ट ने ग्रीनलैण्ड का रास्ता छोड़कर कोलम्बिया अंतरीप से धुव यात्रा शुरू की। इस बार उन्हें तीन एस्किमो मित्रों की मदद भी मिली हुई थी। यात्रा के प्रथम चरण ग्राण्टलैण्ड तक ही ये एस्किमो राबर्ट का साथ दे पाएँ। बर्फ के पहाड़ों को काटते हुए राबर्ट ने उत्तरी धुव की तरफ बढ़ने की चेष्टा की लेकिन उन्हें एक बार फिर वापस लौट आना पड़ा। यह राबर्ट की अंतिम असफलता नहीं थी। तीन वर्ष बाद 85 उत्तर अक्षांश तक पहुंचने के बाद एक सप्ताह तक 50 मील प्रति घण्टे की रफ्तार से चलने वाली बर्फ की आंधी ने एक बार फिर राबर्ट को उनकी अंतिम असफलता से परिचित कराया।

जुलाई, सन् 1908 को राबर्ट का जहाज बर्फीले समुद्र को काटता हुआ पहले से बनाए पड़ाव पर पहुंचा, जहां अभियान दल को जाड़े का समय बिताना था। जाड़ा खत्म होते ही उन्होंने कुत्तों को स्लेज में जोत दिया। इस बार पूरा दल तीन हिस्सों में बंटा था। हर टुकड़ी में तीन-तीन लोग थे। आगे की टुकड़ी पर्याप्त खाद्य सामग्री, बढ़िया कुत्तों तथा दूसरे सामान के साथ धुक से 150 मील दूरी पर पहुंच गई। यह टुकड़ी अपने मार्ग में निशान लगाती आई थी ताकि पीछे वाले दलों को परेशानी न कि हो। 88 अक्षांश पर पहुंचने के बाद राबर्ट का एक साथी बाब लौट गया। केवल हें सन ही उनके साथ रह गया था। 5 अप्रैल को वे धुव के निकट तो पहुंच गए लेकिन थकान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन दोनों ने एक दिन विश्वाम किया और सुबह फिर उत्तरी धुव की ओर बढ़ चले। तभी कुतुबनुमा के खराब हो जाने का भ्रम होने की ऐतिहासिक घटना हुई। शून्य अक्षांश मिलते ही राबर्ट ने अमेरिका का झण्डा एक बर्फ के टुकड़े पर गाड़ दिया। वहां खोजी दल ने 30 घण्टे बिताए। उस वीराने में भी वे खुशी से नाच उठे। उन्होंने गीत गाए, अपनी सफलता पर खुद तालियां भी बजाई।

जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब राबर्ट दल ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा ती वहां उत्तरी धुव विजेता का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्वयं राबर्ट को सम्मानित किया। उन्हें नौसेना का रियर एडिमरल बना दिया गया। यह केवल राबर्ट की नहीं, वरन् पूरे विश्व की जीत थी। जल, थल और वायु के रहस्यों को धीरे-धीरे जान रहे मनुष्य ने अपने ज्ञान में बर्फ की दुनिया का अध्याय भी जोड़ लिया था।

□ □ □ □ अभी पृथ्वी के दूसरे सिरे की खोज बाकी थी। दिक्षणी ध्रुव, जहां उत्तरी ध्रुव से भी ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पहुंचना और भी खतरनाक है। दिक्षणी ध्रुव का धरातल 9000 फुट ऊंचा है तथा वहां गिर्मयों में तापमान शून्य के आस-पास रहता है। दस दिन से भयंकर आंधी और वर्फ की वर्षा जारी थी। एक कदम चलना असम्भव था और उनका भोजन गोदाम 11 मील दूर था। कप्तान स्काट ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन असफल हो गए। निराश होकर वह डेरे में वापस आ बैठे और डायरी लिखने लगे। अब उन सभी को अंत की प्रतीक्षा थी। दिक्षणी ध्रुव से वापस लौटते हुए कप्तान राबर्ट स्काट और उनके साथियों के सिर पर दुर्भाग्य और मृत्यु की छाया मंडरा रही थी।

7 माह बाद जब स्काट के दल को तलाश करने आए लोगों को इस डेरे में बर्फ के नीचे से तीन शव मिले। उन्हें स्काट के कोट की जेब से वह डायरी भी मिली, जिसमें धुव की दुखांत यात्रा का पूरा हाल लिखा हुआ था।

उत्तरी धुव की यात्रा और उसकी सफलता विश्व के लिए अगर एक सुखद कहानी है तो दक्षिणी धुव की यात्रा की कहानी इतनी ही दुखद। मानव की इस विजय में कप्तान स्काट का अमर बलिदान भी शामिल है। वैसे कप्तान स्काट को दक्षिण धुव पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नहीं माना जाता क्योंकि जब स्काट के कदम दक्षिणी धुव पर पड़े तो उससे पहले ही एक स्लेज पर एक झण्डा लहरा रहा था तथा एक तम्बू गड़ा हुआ था। स्काट 17 जनवरी, सन् 1912 को वहां पहुँचे, जबिक एमण्डसन नामक साहसी खोजी 16 सितम्बर, सन् 1911 को ही वहां पहुँच चुका था लेकिन दक्षिणी धुव की खोज को कप्तान स्काट के प्रयासों और बिलदान से ही जोड़ा जाता है। धुव विजय करने वाले पहले व्यक्ति न हो पाने की पीड़ा अपने हृदय में समेटे हुए जब स्काट लौट रहे थे, तो रास्ते की कठिनाइयों ने उनके प्राणों की बिल ले-ली।

मागेलेन की परिक्रंमा से पहले लोगों का अनुमान था कि पृथ्वी का दक्षिणीं सिरा दिक्षण अमेरिका से मिला हुआ हैं और उसका विस्तार अफ्रीका तक है। बाद के अन्वेषणों ने सिद्ध किया कि दक्षिणी ध्रुव एक अलग प्रदेश है। सन् 1773 में कप्तान कुक ने ध्रुव प्रदेश के बंफींले किनारे को खोज निकाला और ध्रुव वृत्त भी पार कर लिया। अंग्रेज कप्तान रौस के नेतृत्व में निकली अन्वेषकों की एक टोली ने एक 400 मील लम्बा विशाल बांध खोज लिया था और साथ में उन्होंने बर्फ से घिरे एक प्रश्रीले द्वीप का भी पता लगा लिया था। इस द्वीप, बांध व समुद्र का नाम बाद में अन्वेषक कप्तान रौस के नाम पर रौस द्वीप, रौस बांध व रौस समुद्र पड़ा।

रौस की यात्रा के 50 वर्ष बाद सन् 1901 में 'डिस्कवरी' नामक बर्फीले समुद्र में चलने वाले जहाज में 40 वैज्ञानिकों व अन्य कुशल व साहसी अन्वेषकों को लेकर कप्तान स्काट ने अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग में जानवरों का शिकार करते हुए, भोजन सामग्री में वृद्धि करते हुए तथा सावधानी से चुने हुए गर्म कपड़े पहने हुए डिस्कवरी ने न्यूजीलैण्ड पहुंच कर एक सप्ताह चलने के उपरांत बर्फ के टुकड़ों से भरे हुए समुद्र में तैरना शुरू किया। सील मछिलयों तथा सुमद्री तेंदुओं के बीच धुव वृत्त के अंदर डिस्कवरी तीन सौ मील तक चलता रहा। रौस सागर की एक खाड़ी में इस अभियान दल ने 4 महीने की लम्बी भयंकर जाड़े की रात बिताई।

सूर्य निकलते ही रास्ते में वापसी के लिए भोजन और ईंधन के गोदाम बनाते हुए 850 मील की यात्रा पर स्काट का दल चल पड़ा। जल्दी ही उन्हें बर्फ की वर्षा और आधियों का सामना करना पड़ा। कदम-कदम पर बर्फ के टीले थे। स्लेज खींचने वाले कुत्ते थक गए थे और एक दिन में केवल 5-6 मील की यात्रा ही संभव रह गई। स्काट का दल 82 अक्षांश पर जरूर पहुंच गया लेकिन दक्षिणी ध्रुव अभी भी 500 मील दूर था। बर्फ की आंधी और धीमी गित के कारण भोजन सामग्री कम पड़ने लगी। वह लोग निराश होकर लौटने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इंग्लैण्ड से ताजी खाद्य सामग्री लेकर एक जहाज आ पहुंचा लेकिन इसके बाद भी यात्रा केवल 300 मील तक ही चल सकी। अंततः स्काट को हार कर वापस आना पड़ा।

सन् 1910 में कप्तान स्काट ने दक्षिणी ध्रुव यात्रा का दूसरा कार्यक्रम बनाया। इस बार उन्होंने अपने साथ साइबेरिया के बर्फ पर चलने वाले घोड़े भी ले लिए थे। न्यूजीलैण्ड पहुंचने पर स्काट को एक तार मिला जिसे नार्वे के एमण्डसन नामक ध्रुव यात्री ने भेजा था। एमण्डसन भी दक्षिणी ध्रुव की यात्रा कर रहा था। एमण्डसन से स्काट की भेंट रौस द्वीप पर हुई। उसका इरादा साफ थेंगे वह स्काट से पहले दक्षिणी ध्रव पहुंचना चाहता था लेकिन स्काट समझते थे कि घोड़ों की मदद से वे जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

प्रकृति स्काट की कड़ी परीक्षा लेने के लिए किटबद्ध थीं बर्फ की आंधी ने उनकी गित को 4 दिन के लिए रोक दिया। घोड़ों का भोजन खत्म हो गया इसलिए उन्हें मार डाला गया। कुत्ते थक गए, इसलिए वापस भेज दिए गए। यात्रियों ने स्वयं स्लेजें खींचनी प्रारम्भ कीं। धुव से 170 मील दूर रह जाने पर केवल एक स्लेज और 5 यात्री बच गए क्योंकि बाकी थककर चूर हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी लौटा दिया गया था। स्लेज और 5 यात्री जब दक्षिणी धुव पर पहुंचे तो उन्हें वहां नार्वे का झण्डा दिखाई पड़ा। एमण्डसन उनसे काफी पहले वहां पहुंच चुका था। प्रकृति ने उस पर मेहरबानी की थी और स्काट के प्रति शत्रुता दिखाई थी।

प्रकृति के इम्तहान का अंत यहीं नहीं हुआ। वापसी में उसने और भी रौद्र रूप दिखाया। वर्फ की भयंकर वर्षा में स्काट के दल के सबसे शिक्तशाली और उत्साही सदस्य इवांस की वर्फीली टीलों से टकराकर मृत्यु हो गई। कप्तान ओट्स के पैरों की उंगलियां गल गईं थीं। इसलिए एक रात वह स्वेच्छा से लड़खड़ाते हुए वर्फीले तूफान में खो गए। वह आत्मबिलदान का अनूठा उदाहरण था। वह साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। डेरे से निकलते समय उनके शब्द थे—''मैं बाहर जा रहा हूं। शायद देर से लौटूं। तुम लोग मेरी चिता न करना।

ओट्स का वीरोचित बलिदान भी स्काट को न बचा सका। उन्होंने अपनी डायरी में अंतिम बार लिखा—''आज मुझे बिल्कुल आशा नहीं रह गई है, कितु अंत तक हम साहस नहीं छोड़ेंगे। हमारी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है। मुझे लगता है कि अब हमारी मृत्यु निकट है। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूं लेकिन अब जान वाकी नहीं है। इसलिए शायद अब कुछ न लिख सकूंगा... ईश्वर के लिए हमारे परिवारों का ध्यान रखें।'' दस दिन तक लगातार चलने वाले अंधड़ ने उन्हें 11 मील दूर स्थित अपने खाद्य गोदाम तक नहीं पहुंचने दिया।

मरते समय स्काट की बांह अपने प्रिय मित्र विल्सन के गले में थी। उनके शव के पास एक बंडल पड़ा था, जिसमें दक्षिणी ध्रुव के निकट की कुछ वनस्पतियां तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नयी-नयी सामग्री थी।

सम्भवतः स्काट की खोज का महत्व कम हो जाना स्वयं प्रकृति को भी मंजूर न था इसलिए उनकी वापसी के लिए प्रतीक्षारत आंखों को दुर्भाग्य और उसके विरुद्ध संघर्ष की अमर कहानी, उस डायरी के पन्नों से पढ़ने के लिए मिली।

.

## चौगढ़ का नरभक्षी और जिम कारबेट

जिम कारबेट का नाम कौन नहीं जानता। इस महान् शिकारी, लेखक तथा प्रकृति विज्ञानी ने कुमायूं की पहाड़ियों की भोली-भाली जनता को नरभक्षी बाघों के आतंक से मुक्त कराया। उनकी स्मृति में नैनीताल की तराई में जिम कारबेट पार्क की स्थापना की गई है।

जिम कारबेट ने जिंदगी में जितने भी नरभक्षी बाघों का शिकार किया, जनमें चौगढ़ का नरभक्षी सबसे मक्कार और चालाक था। कारबेट की आंखों के सामने कई बार यह नरभक्षी आया, कारबेट ने जस पर दो बार गोलियां भी चलाई—लेकिन नरभक्षी चालाक ही नहीं वरन् किस्मत का भी धनी था।

कारबेट को चौगढ़ के नरभक्षी का सफाया करने में पूरे एक वर्ष का समय लगा। 64 मासूम जानों के हत्यारे इस नरभक्षी के शिकार की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है।





च ने भैंसे के सींगों से बचने के लिए उसकी बायीं तरफ समकोण बचाते हुए हमला किया। दो भारी शरीरों के धम्म से गिरने की आवाज हुई। हमले के बाद कृ दृश्य यह था कि भैंसा स्थिर लेटा हुआ था और बाघ के शरीर का एक हिस्सा उसके जपर था तथा भैंसे की गर्दन उसके जबड़ों में थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि बाघ गर्दन पर अपनी थाप से भयानक झपट्टा मारकर अपने शिकार के प्राण्ण लेता है लेकिन यह धारणा गलत है। बाघ अपने दांतों से शिकार को मारता है। ''अब बाघ का दायां हिस्सा मेरे सामने था। सुबह कैम्प से चलते समय मेरे पास .275 की राइफल थी। मैंने सावधानीपूर्वक निशाना साधा और फायर कर दिया। एकदम भैंसे की गर्दन छोड़कर विना कोई आवाज किए बाघ मुड़ा और छंलांग मारकर बीहड़ों में गायब हो गया। जाहिर था कि मेरा निशाना चूक गया जिसके लिए मेरे पास कोई कारण भी न था। अगर बाघ ने मुझे या मेरी बंदूक की लपट न देखी होगी तो उसके पुनः आने की संभावना थी। यह सोच कर मैंने अपनी राइफल पुनः भरी और बैठकर बाघ की आहट लेने लगा।''

ये शब्द हैं जिम कारबेट के। पेशे से सैनिक, महान् शिकारी तथा प्रकृति विज्ञान के विशेषज्ञ। जिम कारबेट ने सन् 1925 से सन् 1930 तक कुमायूं के जंगलों में 60 से अधिक नरभक्षी बाघों को मारकर वहां की जनता को उनके आतंक से असीम राहत प्रदान की थी। जिम कारबेट जंगली जानवरों को मारकर आनंद उठाने वाले शिकारी नहीं थे। उन्होंने केवल उन वाघों को ही मारा, जो किसी शिकारी की गोली से घायल हो जाने के बाद नरभक्षी बन गए थे। जिम ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कुमायूं की पहाड़ियों से 5000 जवानों को फौज में भर्ती किया तथा 70 वीं कुमायूं श्रीमक टुकड़ी का फ्रांस में नेतृत्व भी किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में उन्होंने अंग्रेज फौजों को जंगल-युद्ध की कला सिखाई। इसी उपलक्ष्य में उन्हों लेफ्टीनेण्ट कर्नल का ओहदा प्रदान किया गया था।

सन् 1918 के आस-पास कुमायूं में नरभक्षी बाघों का आतंक इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक वर्ष में 525 व्यक्ति मार डाले थे। सन् 1925 में जिम कारबेट ने कुमायूं को अपना कार्य-स्थल बनाया। उनके साहसपूर्ण कारनामों की स्मृति में सरकार ने आज भी नैनीताल की तराई में जंगली जानवरों के अभयारण्य के रूप में जिम कारबेट पार्क बनाया हुआ है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri ऊपर लिखे शब्द कारबेट द्वारा सुनाई गई उस कहानी के अंश हैं, जिसका रोमांचकारी तानाबाना स्वयं कारबेट ने चौगढ़ की उस बढ़ी नरभक्षी शोरनी को मारने के लिए बुना था, जो अपनी मृद्ध्यु से पहले सन् 1925 से सन् 1930 तक 64 व्यक्तियों का खात्मा कर चुकी थी। इस नरभक्षी को मारने में कारबेट को एक वर्ष से ज्यादा समय लगा और उन्हें दो बार शिकार का अभियान करना पड़ा।

चौगढ़ के नरभक्षी का आतंक समाप्त करने के लिए कारबेट ने सन् 1929 की फर्वरी में जंगल के बीचों-बीच काला आगर के पास सरकारी बंगले को अपना पड़ाव बनाया। हाल ही में नरभक्षी ने एक 22 वर्षीय चरवाहे को अपना शिकार बनाया था। सुबह नाश्ता करते समय एक बृद्धिया कारबेट के पास रोती हुई आई और बोली कि इस दुनिया में इस 22 वर्षीय पोते के अलावा उसका कोई नहीं था। बृद्धिया ने अपनी तीनों भैंसे कारबेट को दे दीं और अनुरोध किया कि इन भैंसों को भले ही नरभक्षी का चारा बना दिया जाए लेकिन उसके पोते की मौत का बदला नरभक्षी से अवश्य लिया जाना चाहिए। बृद्धिया के संतोष के लिए कारबेट ने उन भैंसों को स्वीकार कर लिया। हालांकि नरभक्षी के चारे के लिए भैंसे नहीं वरन् उनके कटरे (बच्चे) अधिक उपयुक्त होते हैं।

कारबेट को आस-पास के गांवों के सरपंचों ने बताया कि दस दिन पूर्व 20 मील दूर एक पहाड़ी के पूर्वी ढलान पर नरभक्षी बाघ देखा गया था। वहीं उसने एक किसान और उसकी बीबी का शिकार किया था।

दूसरे दिन जिम सामान ढोने वालों के साथ अपने शिकार की तलाश में रवाना हो गए। 18 मील चलने के बाद घना जंगल आ गया। जिम ने अपने आदिमयों को पास के गांव में भेज दिया तथा उस जगह का अकेले ही निरीक्षण किया, जहां नरभक्षी ने शिकार किया था। भोजन करके जिम घुमावदार रास्ते से गहरी घाटियों के बीच होकर आगे बढ़े। रास्ते के दोनों ओर बड़ी-बड़ी चट्टानें थीं। घनी कांटेदार झाड़ियां नरभक्षी के छिपने व हमला करने का आदर्श स्थान थीं। चलते-चलते शाम हो गई। अब आगे बढ़ना खतरे से खाली न था। बलूत के पेड़ पर अपनी बंदूक को भली-भांति बांधकर कारबेट उसी पेड़ पर सो गए। उन्हें अपने शिकारी जीवन में पेड़ों की डालों पर सोने की आदत पड़ चुकी थी।

कई घण्टे तक सोने के उपरांत पेड़ के नीचे तने की छाल खरोंचे जाने की आवाज से उनकी आंख खुल गई। जिम को यह समझने में देर न लगी कि भालुओं का एक पूरा परिवार अपना पेट भरने की जुगाड़ में है।

सुबह होने पर कारबेट उस गांव में पहुंचे, जिसे 5 एकड़ का जंगल साफ करके बनाया गया था। गांव के सभी निवासी डर से कांप रहे थे। जिस व्यक्ति ने नरभक्षी को ढलान पर देखकर शोर मचाया था, उसने बताया कि नरभक्षी के साथ एक और शोर है और वे दोनों जंगल में घुस गए हैं। गांव के लोग रात भर भय से शोर मचाते रहे थे ताकि बाघ उनके गांव से दूर ही रहे। कारबेट ने फौरन समझ लिकी कि नरभक्षी बाघिन है और उसके साथ उसका पूर्ण विकसित बच्चा भी है।

गाव वालों द्वारा स्वागत में लाया दूध पीकर जिम ने उनके गेंहू के खेत की फसल अपनी रखवाली में कटवाई तथा घाटी में उसी ओर चल पड़े, जिस ओर बाघ के जाने का संकेत मिला था।

जिम को नरभक्षी बाघ के दर्शन तभी हो सकते थे, जब वह उन पर ही हमला कर देता। तीन निदयों की उद्गम उस घाटी में 20 मील तक चारों ओर जंगल ही जंगल थे। रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल था। हां, पैदल चलते रहने का फायदा यह था कि चिड़ियों और हवाओं की मदद से बाघ का पता मिल सकता था। कारबेट ने घाटी का पूरा रास्ता तय कर लिया लेकिन नरभक्षी उन्हें नहीं दिखा। रात उन्होंने एक बड़े पेड़ की लम्बी-चौड़ी डाल पर सोते हुए बिताई और सुबह होते हीं फिर घाटी छाननी प्रारम्भ कर दी। इस बार उन्होंने दलकिनया ग्राम का रास्ता पकड़ा, जहां उनके आदमी पहले से ही ठहरे हुए थे। रास्ते में उन्होंने चिल्लाते हुए कुछ चरवाहों से सुना कि उनकी एक सफेद गाय गायब है। नरभक्षी ने यह शिकार पश्चिम की ओर आधा मील की दूरी पर किया था।

जिम फौरन रास्ता बदल कर ढोरों के भागने वाले रास्ते पर चल पड़े। गाय को जिस जगह नरभक्षी ने शिकार बनाया था, उस जगह से उन्होंने उस रास्ते का पता लगा लिया, जिससे बाघ अपने शिकार को खींच ले गया था। कुछ ही दूर चलने पर जिम को लगभग 30 गज की दूरी पर कुछ अस्वाभाविक हलचल दिखाई पड़ी। जाहिर था कि दोनों शेर अपने शिकार का स्वाद ले रहे थे। जिम ने हवा में गाय की सफेद टांग भी लहराते देखी और बाघ की तेज गुर्राहट भी सुनी।

कई मिनट तक वह अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे। आगे बढ़ना इसलिए उचित न था क्योंकि यदि 30 गज का फासला पूरा करके वे एक बाघ को निशाना भी बनाते तो दूसरा निश्चित रूप से उन पर हमला कर देता। जिस जगह वह खड़े थे, वह आत्मरक्षा के लायक नहीं थी। जिम ने पास में स्थित 10–15 फुट ऊंची चट्टान पर रेंग कर चढ़ना शुरू किया। चट्टान के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बाघ अपने शिकार का पिछला हिस्सा खा रहा है तथा दूसरा अपने पंजे चाट रहा है। ध्यान से देखने पर उन्हें पंजे चाटते हुए बाघ का रंग हल्का लगा। इससे वह इस निर्णय पर पहुंचे कि यही बूढ़ी नरभक्षी बाघिन है। इसलिए उन्होंने अत्यंत सावधानी से उसी पर पहला निशाना लगाया। गोली लगते ही वह बाघिन धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ी लेकिन उसका साथी गोली की आवाज से घाटी की ओर भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि जिम की उंगली दूसरा ट्रिगर दबाती, वह आंखों से ओझल हो चुका था।

मरे हुए बाघ के पास पहुंचकर जिम कारबेट को झटका-सा लगा क्योंकि जिसे वे पुरानी नरभक्षी शोरनी समझ रहे थे, वह तो उसका बच्चा था। यहां जिम के ही Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri शब्दों में उनके आश्चर्य और निराशा को व्यक्त करना उचित होगा—"एक ऐसी गलती जिसकी कीमत आने बाले 12 माह में 15 व्यक्तियों के प्राणों से चुकानी पड़ी तथा जिसके कारण लगभग मेरी भी जान चली गई होती।" बहरहाल, जिम ने यह सोचकर खुद को संतोष दिया कि बूढ़ी शेरनी का यह जवान बच्चा अवश्य ही शिकार में उसकी मदद करता होगा तथा भविष्य में वह भी निश्चित रूप से नरभक्षी बन जाता क्योंकि उसे भी लगातार मनुष्य के मांस का आहार मिल रहा था।

जिमं कारबेट ने बड़ी कठिनाई से उस जवान शेर की खाल अपने कलम छीलने वाले चांकू से निकाली। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं नरभक्षी बाघिन छिपकर उन पर नजर तो नहीं रख रही है। खाल निकालने में रात हो गई। इस बार जो पेड़ उन्होंने चुना, वह खासा तकलीफदेह था। पिछले 64 घण्टों से भूखे शिकारी को रातभर नींद नहीं आई। ऊपर से बारिश और होने लगी। सुबह होते ही वह शेर की खाल पीठ पर बांध कर दलकिनया ग्राम पहुंचे। उनका शरीर शेर की ताजी खाल के कारण खून से लाल हो रहा था। जिम को देखकर ग्रामीण चौंक उठे क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि जिम कारबेट को भी नरभक्षी ने अपना शिकार बना लिया है। दरअसल उस ग्राम में शायद ही कोई परिवार बचा था, जिसका एक न एक सदस्य नरभक्षियों का शिकार न बना हो।

जिम ने उस रास्ते में चारों भैंस के बच्चों को बांधने का फैसला किया, जिस पर नरभिक्षयों ने पिछले तीन वर्षों में 20 व्यक्तियों का शिकार किया था।

अगले दस दिन तक कारबेट जंगल और भैंस के बच्चों की निगरानी करते रहे लेकिन उन्हें नरभक्षी के दर्शन नहीं हुए। ग्यारहवें दिन उन्हें खबर मिली कि उनके खेमे के ठीक ऊपर एक नरभक्षी ने गाय का शिकार कर लिया है। बाघ का अता-पता लगने की उम्मीद से जब वह वहां पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि गाय को मारने वाला बाघ नहीं वरन् तेंदुआ है। थोड़ी ही देर तक प्रतीक्षा करने के उपरांत तेंदुआ अपने शिकार स्थल की ओर फिर आया और आते ही कारबेट की गोली का निशाना बन गया। अभी कारबेट तेंदुए को परलोक भेजकर सांस ही ले पाए थे कि अचानक एक घबराई हुई तेज आवाज आई। एक व्यक्ति नीचे गांव से पहाड़ी पर दौड़ा-दौड़ा आया था। उसने बताया कि नरभक्षी ने गांव से आधे मील की दूरी पर एक औरत को मार डाला है।

तुरंत गांव पहुंचने पर जिम ने वहां अजीव दृश्य देखा। ग्रामीणों की भीड़ ने एक युवती को घेर रखा था, जिसके हाथ जमीन पर अपनी पीठ के पीछे एक तरह टिके हुए थे। उसके शरीर का सारा बोझ उन्हीं पर टिका था। युवती के कपड़े फटे हुए थे। वह जोर-जोर से सांस ले रही थी। उसके गले और चेहरे से खून बह कर स्तनों के बीच में जमा हो रहा था। नरभक्षी ने खुले मैदान में ग्रामीणों के सामने उस पर हमला किया था। उस युवती कर पित भी मौके पर मौजूद था। शोर के कारण नरभक्षी अपना शिकार अधूरा छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों ने तो युवती को मरा ही समझ लिया था तथा जिम कारबेट को बुलाने दौड़ पड़े थे। बाद में वह युवती होश में आ गई और अपने आप गांव लौट आई।

जिम ने गरम पानी से उसके घाव धो डाले। दाहिनी आंख के पास से गर्दन्तक की लटकती हुई चमड़ी तथा वायों कनपटी के गहरे घाव की लटकती चमड़ी को सिर के साथ चिपका कर पट्टी बांध दी। जिम को पट्टी वांधने के लिए अपनी कमीज फाड़नी पड़ी। उनके पास लाल दवा की एक शीशी थी, जिसे उन्होंने लड़की के शरीर पर लगे तमाम घावों पर उड़ेल दिया। उस युवती की हालंत ठीक होने में दस दिन लगे। जिम ने दो दिन तक एक बकरी नरभक्षी के अधूरे शिकार के स्थान पर बांध कर उसका बलूत के पेड़ पर बैठकर इंतजार किया। नरभक्षी तो नहीं आया लेकिन उसके द्वारा किए गए शिकार की खबर जरूर मिली कि 4 मील दूर लोहाली ग्राम में नरभक्षी ने एक व्यक्ति को खा लिया है। जिम नरभक्षी की तलाश में 2 मील की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी, जहां चार साल पहले भोटिया सौदागर रहता था, जो पूरे जिले में गुड़, नमक व मिट्टी का तेल इत्यादि बेचता था और कुछ वकरियां पालता था। एक दिन लोगों ने देखा कि वकरियां इधर-उधर भाग रही हैं और झोंपड़ी खाली है। उसमें भोटिया की खोपड़ी और कुछ हिंड्डयां पड़ी मिलीं।

पहाड़ी की चोटी से जिम कारबेट दुर्घटना वाले गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक नयी कहानी सुनी। सूखी लर्काड़यां जुटाने जंगल की ओर गई एक लड़की ने जब देखा कि नरभक्षी उस पर झपटने ही वाला है तो उसने एक खाई में छलांग लगा दी। नरभक्षी ने उसे हवा में ही छलांग लगाकर पकड़ लिया और दोनों धम्म से खाई में जा गिरे। पास के झरने में कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। नरभक्षी की पकड़ में आते ही वह युवती बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, तो उसमें चिल्लाने की ताकत भी न थी। वह रेंगते हुए गांव पहुंची। दांतों और पंजों के घाव उसके शरीर पर बने हुए थे। जिम के पास केवल थोड़ी सी पोटाश बची थी, जिससे लड़की के घाव धोकर जिम ने उन पर पट्टी बांध दी। उनकी यह प्राथमिक चिकित्सा भी लड़की कों नहीं बचा सकी और सुबह होते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए।

दो युवितयों पर नरभक्षी द्वारा किए गए हमलों के नमूनों से जाहिर था कि नरभक्षी शोरनी ज्यादातर शिकार के लिए अपने बच्चे पर ही निर्भर करती थी। उसमें इतनी ताकत शेष नहीं थी कि एक ही झपट्टे में शिकार का काम तमाम कर सके। गांव वालों के इशारों के अनुसार कारबेट चारों ओर देखते हुए जंगल के बीच में एक छोटे-से मैदान में पहुंचे जहां बरसाती पानी का एक पोखर भी था। तालाब के पास उन्हें बाघ के पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान ताजे थे। जाहिर था कि जिम के आने की आहट से नरभक्षी निकल भागा है। जिम ने यह दिखाया कि मानों उसे नरभक्षी की आस-पास उपस्थित की कोई जानकारी ही न हो। वह अपनी बंदूक के घोड़े पर उंगली रखकर एक चट्टान पर लेट गए लेकिन नरभक्षी नहीं आया। शिकार और शिकारी का यह खेल अब शिकारी को निराश करने लगा था। इस असफलता के बाट जिम ने 20 मील दूर हैराखान के रेस्ट हाउस में ठहरने का निश्चय किया। गुस्ते में मिले एक चरवाहे को जिम ने चेतावनी दी कि बाघ यहीं कहीं आसे पास घूम रहा है। कारबेट ने इस चरवाहे को एक सिगरेट भी पीने की दी। वूसरे दिव सुबह रेस्ट हाउस पहुंचने पर जिम को दुखपूर्ण खबर मिली कि जब वह चरवाहा सिगरेट सुलगा रहा था, तभी नरभक्षी ने उसे दायां कंधा पकड़ कर गिरा दिया। नरभक्षी के वार से उसका दायां कंधा और बांह टूट गए। तभी उसकी भैंसों ने नरभक्षी पर हमला करके उसे डरा दिया। नरभक्षी भी भाग गया लेकिन वहां से 30 मील दूर हलढ़ानी अस्पताल में भर्ती होते ही चरवाहे ने प्राण त्यांग दिए।

#### 

जिम कारबेट ने नरभक्षी के विरुद्ध अगला अभियान जाड़ों में प्रारम्भ किया। पिछली गर्मियों से अब तक दलकिनया ग्राम में अनेक लोगों की जान नरभक्षी ने ले ली थी। चूंकि दलकिनया में नरभक्षी का सुराग मिलने की उम्मीद न थी, इसलिए जिम ने वहीं पड़ाव डाला, जहां वह पिछले साल ठहरे थे। गांव में पहुंचते ही जिम को नरभक्षी का सुराग लग गया। वहां चीलें व गिद्ध मंडरा रहे थे। नरभक्षी ने एक गाय मार डाली थी, जो वहीं कहीं आस-पास ही पड़ी थी। जिम गाय के शरीर के पास एक पेड़ पर बैठक कर नरभक्षी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में आहट हुई लेकिन झाड़ियों से नरभक्षी नहीं वरन् एक तेंदुआ निकला, जिसे उन्होंने फौरन गोली से उड़ा दिया।

इसके बाद पुनः प्रतीक्षा और निराशा का क्रम प्रारम्भ हुआ। एक दिन शाम को पास के गांव से नरभक्षी द्वारा एक बैल का शिकार कर लिए जाने की खबर आई। दुर्घटना स्थल पर जिम को बैल का केवल अस्थिपंजर मिला। जिम ने उस जगह पेड़ से एक भैंस बांध दी और लगभग 20 फुट ऊंची चट्टान पर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में भैंस चौकन्नी होकर एक ओर देखने लगी। जिम ने भी उसी ओर देखा। नीचे खड्ढ में धीरे-धीरे एक सिर उभर रहा था। कुछ पल वह सिर स्थिर रहा, फिर अचानक अपनी पूरी छलांग के साथ नरभक्षी का शरीर प्रकट हुआ। उसने भैंस पर हमला कर दिया था।

इस कहानी के प्रारंभ में ही इसके बाद की घटना जिम कारबेट के शब्दों में हम पढ़ चुके हैं। अपना पहला निशाना चूकने के बाद रायफल दोबारा भर कर नरभक्षी के दोबारा आने की प्रतीक्षा करने लगे। 10-15 मिनट बाद दूसरी बार बाघ का सिर दिखाई पड़ा। बाघ आगे बढ़ा और भैंस के मृत शारीर का निरीक्षण करने लगा। अब उसका समूचा पिछला हिस्सा कारबेट के सामने था। कारबेट ने बहुत संभाल कर निशाना लगाया, लेकिन यह क्या? आश्चर्यजनक रूप से निशाना फिर चूक गया। वाघ फिर छलांगं लगाकर आंखों से ओझल हो गया। जिम के पास इस चूक के लिए भी कोई तर्क नहीं था।

जिम कारबेट ने नरभक्षी की तलाश जारी रखी। एक दिन जंगल में वह ऐसी जंगह पहुंचे, जहां रेत का मैदान था। उन्होंने दूरबीन निकाली और पूरे भ्रेन का निरीक्षण करना प्रारम्भ किया। उन्होंने देखा कि नरभक्षी दूर रेत में लेटा हुआ है। उसके दोनों पंजे आगे निकले हुए हैं तथा पिछली टांगें अंदर दूबकी हुई हैं। उसके तीन ओर उभरी हुई चट्टानी दीवारें थीं।

जिम ने स्वयं पहल करने का निश्चय किया। उन्होंने धड़कते दिल से निशाना लगाया। इस बार उनका निशाना सच्चा था। गोली उसकी रीढ़ को छेदकर हृदय के ऊपरी हिस्से से निकल गई। उसका सिर उसके अगले पंजों पर झुक गया। गांव वालों ने नरभक्षी के पंजे तोड़े और दांत निकाले। उन्होंने देखा कि उसके अगले दांत घिसकर जड़ तक पहुंच गए थे। पंजों की धार कुंद हो चुकी थी। इस तरह से वह नरभक्षी शिकार के लिए विकलांग हो चुका था। वास्तव में जिस दिन से उसका बच्चा जिम की गलती से गोलियों का शिकार बना था, तभी से वह बाघिन ज्यादा भीषण नरभक्षी बन गई थी क्योंकि फुर्तीले जानवरों का शिकार करना उसकी क्षमता से बाहर हो गया था।

00

9.

दैसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जॉन एफ. कनैडी को प्रशांत महासागर में जिंदगी और मौत का संघर्ष करना पड़ा था।

जनका संकट इतना गंभीर था कि किसी को उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए जब उनकी मृत्यु की खबर पहुंची तो किसी ने उसके प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं समझी। यहां तक कि उनकी स्मृति में शोक समारोह हो गया।

.....लेकिन क्नैडी जीवित थे। वह अपने साथियों सहित किसी न किसी तरह जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। प्रशांत महासागर की गोद में जनकी तारपीडो बोट जापानी विध्वंसक की टक्कर से टूट गई थी। क्नैडी ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने साथियों का जदाहरणयोग्य नेतृत्व किया। वह जन्हें बार-बार निराशा के गर्त से बाहर खींच लाए। निरंतर कोशिश करते रहने का जनका स्वभाव और निर्भयता ने ही संभवतः जन्हें आगे चल कर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में विश्व का सबसे शिवतशाली व्यक्ति बनाया।



गस्त 1943 की रात। सोलोमन खाड़ी में ब्लैकेट जलडमरुमध्य। पीटी 109 तारपीडो बोट के कप्तान जान एफ. कनैडी ने पहरा देते समय दूर समुद्र में उभरती हुई आकृति की ओर देखा। कनैडी के साथ तारपीडो बोट में जार्ज बार्नी रॉस नामक अफसर भी था। इत्तफाक से बोट के ड्राइविंग व्हील पर तैनात चालक का नाम भी ए. एम. कनैडी था। ए. एम. कनैडी ने उस आकृति पर हमले के लिए व्हील घुमाया। बोट में तीन इंजन थे लेकिन उसे हवाई हमले के डर से केवल एक ही इंजन पर चलाया जा रहा था, तािक बोट ज्यादा शोर न करे। अचानक वोट पर मौजूद सैनिकों ने देखा कि वह आकृति एक जापानी विध्वंसक की है। जापानी विध्वंसक 40 नाट की गित से बढ़ा चला आ रहा था। सभी स्तब्ध रह गए। देखते-देखते विध्वंसक ने तारपीडो बोट में भयानक टक्कर दे मारी और बोट के दो टुकड़े हो गए।

एक दिन बाद पी टी स्क्वाड़न के एक अधिकारी ने सोलोमन द्वीप से स्क्वाड़न मुख्यालय को एक पत्र लिखा,जिसमें दुख और निराशा से भरे हुए ये शब्द लिखे हुए थे ''विगत रात जार्ज रॉस ने उस आदर्श के लिए अपनी जान दे दी, जिसमें वह हम सबसे ज्यादा मजबूती से विश्वास करता था क्योंकि वह कट्टर आदर्शवादी था। पूर्व राजदूत के पुत्र जॉन कनैडी भी उसी बोट पर मौजूद थे। उन्होंने भी अपना जीवन खो दिया।''

दो दिन पश्चात् कनैडी, रॉस व पी टी 109 के 11 अन्य सैनिकों की आत्मा को शांति देने के लिए शोक समारोह सम्पन्न हुआ। क्या वास्तव में कनैडी और रॉस की प्रशांत महासागर के भीषण युद्ध ने बिल ले ली थी? सारा विश्व जानता है कि यही जॉन एफ. कनैडी आगे चलकर अमेरिका के अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। बोट के जापानी विध्वंसक से टकराने के पश्चात् उस पर सवार लोगों पर जो बीती, वह वास्तव में दिल हिला देने वाली कहानी है।

. 8

विध्वंसक की टक्कर से कनैडी उछलकर बोट के डैक की छत पर पीठ के बल गिर गए। उन्हें लगा कि मृत्यु के समय ऐसा ही अहसास होता होगा। टक्कर मारंकर विध्वंसक उनकी बगल से गुजर गया। बोट के दोनों इंजीनियर इस टक्कर से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। एक इंजीनियर को, जो डैक के नीचे था, जलते हुए पैट्रोल का सामना करना पड़ा। दूसरा इंजीनियर डैक पर सो रहा था। टक्कर के धक्के से उसका शरीर डैक के नीचे गिरा और उसने इधर-उधर इंतुमी पेलटिन के खाई कि उसका शरीर डैक के नीचे गिरा और उसने इधर-उधर इंतुमी पेलटिन के खाई कि उसका शरीर चोटों से जगह-जगह काला और नीला पड़ गया। बोट के जलरोधी कम्पार्टमेण्ट को क्षति न पंहुंचने से पी ही बोंट का कनैडी वाला हिस्सा समुद्र में बहुता रहा। 6 लोग पानी मे गिर पड़े थे, जिममें दोनों इंजीनियर मैकमोहन व जोहस्टन शामिल थे। थर्ड अफसर रॉस के अलावा, हैरिस, जिसर व स्टार्के भी प्रानी में हाथ-पैर मार रहे थे। कनैड़ी के साथ बोट के टूटे हुए हिस्से पर मैकगुइरे, भाइरे, अल्बर्ट तथा अफसर थॉम मौजूद थे। केवल दो लोगों का पता नहीं चला— किक्से तथा मारने।

पानीं के अंदर से हैरिस ने चिल्लाकर बताया कि मैकमोहन बुरी तरह घायल है।
5 वर्ष पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तैराकी टीम में रह चुके कनैडी ने फौरन पानी
में छलांग लगा दी और सौ गज तक तैरकर मैकमोहन को जा पकड़ा। कनैडी
मैकमोहन को पानी में खींचते हुए टूटी हुई बोट की ओर बढ़े। हवा बोट को उनसे
दूर किए दे रही थी। इस संघर्ष में उन्हें ४५ मिनट लग गए। तब कहीं जाकर वह
हैरिस व मैकमोहन के साथ बोट पर पहुंच पाए। हैरिस की टांग बुरी तरह घायल
थी। कनैडी को उसे भी जोश दिलाना पड़ा, वरना वह पीड़ा की वजह से निराश
हुआ जा रहा था। इसके बाद कनैडी ने पानी में गिर चुके अपने हर साथी की बोट
पर आने में मदद की। इस प्रक्रिया में उन्हें पूरे तीन घण्टे लगे। बोट पर पहुंचते ही
कुछ तो थकान के कारण फौरन सो गए और कुछ इस बात पर आश्चर्य करने में
व्यस्त हो गए कि वे अभी भी जीवित हैं।

सुबह होते ही बोट के दुर्भाग्यशाली सैनिकों ने इधर-उधर नजर दौड़ाई। तीन मील उत्तर पूर्व कोलोम वेगारा द्वीप पर 10,000 जापानी जमा थे। पांच मील पिश्चम में वेला-लावेला द्वीप पर इससे भी ज्यादा जापानी सैनिक मौजूद थे। एक मील दिक्षण पर जापानी शिविर साफ दीख रहा था। कनैडी ने सभी को झुक जाने का आदेश दिया तािक जापानी आकाश की पृष्ठभूमि पर उनकी छायाकृतियां न देख सकें। दो घायलों को नाव में लिटा दिया गया और वाकी नाव के सहारे पानी में लटक गए। पूरी सुबह यूं ही लटके-लटके बीत गई। जब कनैडी को लगा कि दिक्षण-पूर्व तीन मील दूर पर स्थित छोटे से द्वीप पर जापानियों की मौजूदगी का खतरा कम हो गया है तो वे लोग उस तरफ तैरने लगे। वैसे भी नाव का बचा हुआ हिस्सा डूबने ही वाला था। तैरना न जानने वाले लोग नाव की टूटी लकड़ी के टुकड़ों के सहारे बढ़ने लगे। कनैडी घायल इंजीनियर की पेटी अपने दांतों में दबाकर तैर रहे थे। उनके मुंह के रास्ते पेट में समुद्री खारा पानी जा रहा था। 5-6 घण्टे की तैराकी के फलस्वरूप वे लोग उस 100 गज लम्बे-चौड़े द्वीप पर पहुंचे। कनैडी का पेट समुद्र के पानी की वजह से भारी हो गया था लेकिन उनका दिमाग अब भी लगातार सोच रहा था।

अचानक उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे समुद्र में कोई नाव तलाश करने जा रहे हैं। अगर उन्हों नाव मिली तो वे अपनी जहाजी लालटेन को दो बार चमकाएंगे। उनका कोड वर्ड होगा 'रोजर' तथा उनके साथी उन्हें जवाव देंगे—'विल्को'। रबर की लाइफ बेल्ट कमर में बांधकर तथा बगल में 38 बोर की रिवाल्वर डालकर कनैडी अगले छोटे से द्वीप के बाद फर्ग्युसन पैसेज की तलाश में निकल पड़े। उन्हें कोई न कोई घूमती हुई नाव दिखाई दे जाने की पूरी उम्मीद थी। आधे घण्टे में कनैडी अगले द्वीप के उस छोर पर जा पहुंचे, जहां से आने काली नावाँ का उन्हें पता चल सकता था। वे एक घंटा इधर-उधर तैरते रहे। उनकी कोशिश थी कि शायद कोई मोटरबोट उन्हें दिखाई दे जाए या उसके इंजन की आधाज ही वे सुन लें। अधेरे में आशा की कोई किरण न दीखने पर वे अपने साथियों के पास जाने के लिए मुड़े।

कनैडी की वापसी बहुत मुश्किल सावित हुई। वे वहुत थक चुके थे। उन्हें उल्टी धारा में तैरना पड़ रहा था। उन्होंने लालटेन चमकाई और 'रोजर-रोजर' की आवाजें लगाई। उनके साथियों ने सोचा कि कनैडी को नाव मिल गई है इसलिए वे 'बिल्को-बिल्को' कहकर तट पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें क्या पता था कि कनैडी में उन तक पहुंचने की शक्ति ही शेष नहीं है। जब देर तक कनैडी उन तक नहीं पहुंचे तो उनमें निराशा फैल गई। इधर कनैडी अपने आपको समद्री लहरों के भरोसे छोड़ चुके थे। उन्होंने अपने जूते फेंक दिए थे लेकिन किसी तरह जहांजी 🥕 लालटेल को अपने हाथ में बनाए रखा था। वही लालटेन अब उनके साथियों के साथ उनके सम्पर्क का एकमात्र सुत्र थी। थकान, ठण्ड तथा वेहोशी के आलम में कनैडी का शरीर समृद्र की लहरों के सहारे समृद्री द्वीपों की गोलाइयों में वहता रहा। उन्होंने कई द्वीपों की परिक्रमा कर डाली। 6 वजे जब कुछ प्रकाश हुआ तो उन्होंने देखा कि वे उसी जगह हैं, जहां एक रात पहले थे। उन्होंने पनः अपने साथियों वाले द्वीप पर पहुंचने की चेष्टा प्रारम्भ की। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि वे वास्तव में लौटने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वरन वापसी की केवल कल्पना भर कर रहे हैं। पानी बहत ठण्डा था। वह उन्हें असलियत का अहसास दिलाता रहा। शनै:-शनै: कनैडीं अपने साथियों वाले द्वीप पर पहंचे। उन्हें उल्टियां हो रही थीं। उनके मंह से केवल इतना निकला ''रॉस, आज की रात तम प्रयास करना" और बेहोश हो गए।

रॉस ने अगली रात फर्ग्युसन पैसेज वाले द्वीप पर किसी वोट की तलाश में व्यतीत की और असफल होकर वापस आ गया। रॉस की असफलता ने पूरे दल को आशंकाओं और निराशा से ग्रस्त कर दिया। उन्हें लगा कि अब उनके सामने प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

परंतु कनैडी के दिमाग में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। इसी के अनुसार पूरा

दल तीन घण्टें भी क्षेत्र कि कि चास के एक बड़े द्वीय या प्रमुखा, जहां नारियल के जंचे-जंचे वृक्ष थे और जहां से फर्ग्यसन की खाड़ी नजदीक ही थी। एकं बार फिर कनैडी को मैंकमोहन की पेष्टी को दांतों में दबाकर तैरना पड़ा। तथा दल के कई सदस्यों ने लकड़ी के ट्कड़ों को सहारा लिया। प्यास के मारे उन सभी के कण्ठ सुख चुके थे। उन्होंने कुछ नारियल तोड़े और उनका पानी पिया। रात में बारिश हुई। किसी ने सझाच दिया कि किसी झाड़ी के नीचे चलकर उसकी पत्तियों पर ठहरा पानी चटकर प्यास बुझाई जाए। सुबह होते ही उन्होंने निराश आंखों से देखा कि पत्तियां चिड़िगों की बीढ से भरी हुई हैं। उन सभी के मुंह का स्वाद कसैला हो आया और बर्दाकस्मत सैनिकों ने द्वीप का नाम पक्षी द्वीप रखकर संतोष कर लिया। कनैडी ने एक बार पुनः प्रयास करने की ठानी। रॉस के साथ वे दक्षिण पूर्व की और रिथत नौरू द्वीप की ओर तैरंकर रवाना हुए। दोनों के शरीर दुर्वल हो चुके थे फिर भी एक घण्टे की तैराकी के बाद वे उस द्वीप पर पहुंच ही गए। इस द्वीप से उन्हें फर्ग्युसन मार्ग भी दिखाई पड़ा और वहीं उन्हें जापानियों द्वारा छोड़ी गई एक व्यक्ति द्वारा चलाई ज़ाने वाली डोंगी व खाने का कुछ सामान तथा पानी का एक थैला प्राप्त हुआ। पानी का थैला लेकर डोंगी में सवार कनैडी पुनः फर्ग्य्सन की खाड़ी में किसी पैट्रोल तारपीड़ो बोट की तलाश में निकले लेकिन उन्हें इस बार भी असफलता के अलावा कुछ न मिला। उसी डोंगी से कनैडी पक्षी द्वीप लौटे और अपने भखे-प्यासे साथियों को उन्होंने जापानियों द्वारा छोड़ा गया राशन-पानी दिया। पक्षी द्वीप से कनैडी और रॉस डोंगी में फिर निकल पड़े। रास्ते में वहने वाली तेज हवा ने उनकी डोंगी पलट दी। कनैडी को एकवारगी लगा कि उनके प्रयासों का अंत हो गया है लेकिन तभी न जाने कहां से नौरू द्वीप के कछ आदिवासियों की डोंगी ने आकर उन्हें बचा लिया।

कनैडी ने नारियल पर कलम बनाने वाले चाकू से संदेश लिखा" ग्यारह जीवित। आदिवासियों को स्थिति ज्ञात। नौरू द्वीप। कनैडी।" आदिवासियों को समझा बुझा कर संदेश वाला नारियल देकर कनैडी ने 'रेण्डोवा द्वीप' की ओर रवाना कर दिया, जहां पैट्रोल तारपीडो बोटों का अड्डा था।

पर अभी भी उनकी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ था। आदिवासियों के चले जाने के बाद रॉस और कनैडी सारे दिन हताश और बीमारी की हालत में पड़े रहे। अंधेरा होते ही कनैडी को कुछ चेतना आई और उन्होंने रॉस से फर्ग्युसन मार्ग चलने का आग्रह किया। रॉस ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन कनैडी के आग्रह पर उसे झुकना पड़ा। अंततः वे दोनों एक छोटी नाव में बैठकर फर्ग्युसन मार्ग की ओर चल पड़े। देखते-देखते लहरें 5-6 फुट ऊंची हो गईं। लहरों ने उनकी डोंगी को उलट दिया। दोनों नाव से ही लटके हुए थे। ज्वार ने उन्हें घसीट कर खुले सागर पर पहुंचा दिया। वर्षा होने लगी। उस भयानक स्थित में कनैडी ने रॉस से कहा—''सॉरी, मैंने तुम्हें इस संकट में फंसाया।'' लेकिन जिंदादिल रॉस का जवाब

था, "इस समय यह कहने का उपयुक्त मौका है कि मैंने तुम्से पहले ही कहा था, लेकिन मैं ऐसा कहुंगा नहीं।"

सागर उनके चारों ओर डरावने तरीके से दहाड़ रहा था। उनके सामने नाव से लटकें रहने के अलावा कोई चारा न था। अचानक एक शिक्तशाली थपेड़ा आया और कनैडी की पकड़ छूट गई। अब उनका सिर नीचे और पैर अपर थे। वे जोर से चिल्लाए, 'बार्नी, बार्नी।" कोई जवाब नहीं आया। कनैडी पुनः चिल्लाए 'बार्नी।" दूसरी बार रॉस की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। वह भी जीवित था तथा सागर की एक लहर ने उसका कंघा, बाह तथा पहले से पीड़ित टांग को लगभग बेकार कर दिया था। लहरें उन्हें किनारे पर घसीट लाई थी। वे थककर वहीं गिर पड़े और सो गए।

सुबह आंख खुलने पर उन दोनों ने स्वयं को चार मोटे-तगड़े आदिवासियों के बीच पाया। उनमें एक अंग्रेज़ी बोलने वाला आदिवासी था। उसने कनैडी को एक संदेश दिया। यह संदेश न्यू जार्जिया पर गश्त कर रही न्यूजीलैण्ड की सैनिक टुकड़ी के अफसर का था, जिसमें कनैडी से अनुरोध किया गया था कि वे उक्त आदिवासियों के साथ जल्दी से जल्दी उस अफसर के पास पहुंचे।

आदिवासियों ने कनैडी और रॉस को न्यूजार्जिया पहुंचाया। तब तक उनके अपने . पैट्रोल तारपीड़ो बोट अड्डे को भी खबर मिल चुकी थी। वहां से बचाव दल आ पहुंचा और उन्होंने कनैडी के अन्य साथियों की खोज खबर ली।

थके हुए अमेरिकन सैनिकों को ब्राण्डी पिलाकर ताजा दम किया गया। वे जानते थे कि संकट और दुर्भाग्य से संघर्ष में उनकी जीत हो चुकी है। कनैडी और रॉस ने इस लड़ाई में जान का जोखिम उठाकर उनका नेतृत्व किया था।

#### प्रेमी के शंव के साथ प्लायन

यह उन वो प्रेमियों की वास्तान है, जो अपने हाथ-पैरों के बलबूते पर तीन मील का समुद्र पार करके चीन से हां गकां ग पहुंचना चाहते थे। उनका प्रयास सफल अवश्य हुआ लेकिन उसमें न सफलता का उछाह था और न ही कोई खुशी की हिलोर। इसके विपरीत मृत्यु और निराशा उस युगल की किस्मत में थी।

प्रेमी ने बीच समुद्र में ही अपने प्राण त्याग दिए। प्रेमिका चाहती तो उसे छोड़कर ज्यादा आसानी से तैर कर अपनी मंजिल पर पहुंच सकती थी लेकिन वह अपने प्रेमी के शव को अपने साथ लेकर तैरती रही व तमाम कठिनाइयों को झेलती हुई मंजिल पर पहुंची। इस कहानी का यही पहलू इसे महागाथा बना देता है।



बे के खामोश जल में पीठ पर ब्लैडर बांधे हुए एक चीनी युवक-युवती सेजी से हांगकांग के लाऊफाऊशान कस्बे की ओर तैर रहे थे। लक्ष्य और उनके बीच केवल 3 मील का फासला था, जिसे वे मांत्र 6 घण्टे में परा कर लेना चाहते थे। अचानक युवक ने चिल्ला कर अपनी प्रेमिका से कहा, "चलो, वापस लौट जाएं। मैं अब नहीं तैर सकता।'' युवती ने देखा कि उसका साथी हाफ रहा है। वह जानती॰ थी कि उसके प्रेमी को गठिया की बीमारी है। इसलिए उसने समझ लिया कि अब उसे तैरने में मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी। इतने में युवक निराश होकर अपनी प्रेमिका के गले में एक बाह फंसा चका था। इससे उसकी प्रेमिका भी डबतें-डबते बची। लेकिन उससे छुटने की प्रक्रिया में युवती समझ गई कि एक नौसीखिया तैराक होने के बावजूद भी वह अपने प्रेमी को लादकर तैर सकती है। कुछ ही क्षण बाद वह युवक की पीठ से बंधे ब्लैडर की डोरी के सहारे उसे खींचते हुए तैरने लगी। यह एक कठिन परिस्थिति थी लेकिन वे दोनों वापस भी तो नहीं लौट सकते थे। यदि तैरने में असफल रहने पर उनके सामने पानी में डूबने से होने वाली मौत थी, तो पीछे लौटने पर उन्हें गोलियों की बौछारों का सामना करना पड़ता। तैरने में. फिर भी सफलता की थोड़ी गुंजाइश तो थी लेकिन लौटने पर बचने की कोई सम्भावना ही न थी।

युवक का नाम लाउ पिंग-सांग था, तथा युवती का नाम पान वान-चुआंग। दोनों का इरादा था कि साम्यवादी चीन छोड़कर वे किसी भी तरह हांगकांग पहुंच कर शादी कर सकें। पान को हांगकांग के निवासिषों की जीवन शैली पसंद थी, जो ब्रिटिश व अमेरिकन सस्कृति के मानदण्डों पर चलती थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वहारा शासन में उसे अपना दम घटता महसूस होता था क्योंकि उसे कम्युनिस्टों द्वारा कैण्टन में अपने पिता के फलते-फूलते व्यापार को जब्त कर लेना सख्त नापसंद आया था। उसे कम्यून के सामूहिक श्रम से घबराहट होती थी। एक दिन पान की मुलाकात पिंग नामक एक तरुण से हुई। वह मिडिल स्कूल से निकल कर आ रहा था। खेत में काम करते समय हुई पहली मुलाकात ने धीरे-धीरे प्रेम का रूप ले लिया। वे साथ-साथ घर बसाने का सपना देखने लगे। वैसे दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे से अलग-अलग थीं। पिंग एक अनुशासित और शांत स्वभाव का युवक था लेकिन पान आसानी से जोश में आ जाने वाली लड़की थी। पिंग की सोहबत में पान ने भी धैर्य और आत्मानुशासन के कुछ सबक सीखे। उसे क्या पता था कि ये सबक कभी उसके लिए जीवनदायी बन जाएंगे।

सन् 1920 के बसत में जब पान और पिंग छुट्टियों में अपने पारवारों से मिलने कैण्टन गए तो उनके दिमाग में पहली बार भाग निकलने की बात आयी। उन्होंने अपने घर वालों से सहमित ली और योजना तैयार करनी प्रारम्भ कर दी।

सितम्बर में पान ने बीमारी का बहाना बनाकर कम्यून से 20 दिन की छुट्टी ले ली। पिन वास्तव में गठिया से पीड़ित था, इसलिए 20 दिन की छुट्टी मिल गई। कैण्टन में मित्रों की मदद से उन्होंनें कृतुबनुमा तथा बास्केटबाल के ब्लैडर हासिल किए। कई दिनों के लायक भोजन एक मित्र के घर में छिपा दिया गया। इस बीच में पिग ने, जो एक कुशल तैराक था और कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुका था, पान को तैराकी सिखा दी।

इन दोनों ने संदेह से बचने के लिए अलग-अलग चांगमुटाऊ पहुंचने का निर्णय लिया। जब पान चांगमुटाऊ स्टेशन पहुंची तो पिंग सांग वहां मौजूद था। शीघ्र ही दोनों पहाड़ियों के रास्ते शेह हाऊ की ओर बढ़ने लगे, जहां से हांगकांग केवल 3 समुद्री मील दूर था। वे दिन में छिपे रहते, रातों को टेढ़े-मेढ़े चक्करदार रास्तों से फासला तय करते। वैसे समुद्र तट का रास्ता केवल 25 मील लम्बा था लेकिन पकड़े जाने के डर से सीधा रास्ता न अिष्तियार करने के कारण तथा रास्ते के गांवों से कतराने के कारण उनकी भोजन सामग्री समाप्त हो गई तथा उन्हें पूरे 8 दिन लग गए। समुद्र तट के रास्ते पर सख्त पहरा था। इसलिए वे 6 मील और पैदल चले और चक्कर काटकर 9 नवम्बर, सन् 1970 को डीप बे के जल में उतर गए।

पैदल चलने के परिश्रम व समुद्र के ठण्डे पानी के कारण उखड़ आए गठिया के दर्व के कारण निराश हो चुके पान को दो घण्टे तक पिंग पानी में खींचती रही। शुरू में उसने भी थोड़े पैर चलाए जिससे पान को आसानी हुई लेकिन बाद में वह बार-बार बेहोश होने लगा। अंत में उसने हारकर पान से कहा कि वह उसे छोड़कर चली जाए, वरना उन दोनों का ही जीवन संकट में पड़ जाएगा। पान ने अपने प्रेमी में उत्साह भरने और आशा जगाने की बहुत चेष्टा की लेकिन पिंग लगातार गोते खा रहा था। जिससे उसके पेट में समुद्र का पानी भरता जा रहा था। पान ने उसे झिंझोड़ा, पानी में खींचा, उसे आगे धकेला लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ गए। फिर उसने समुद्र में दूर-दूर तक किसी नाव की तलाश में आंखें घुमानी शुरू की। वह पिंग की जान बचाने के लिए कम्युनिस्टों की नाव पर जाने के लिए भी तैयार थी लेकिन समुद्र में दूर-दूर तक किसी भी नाव की रोशनी नहीं दिखाई दी।

थोड़ी देर बाद पिंग सांग का शरीर अधिक समुद्री पानी पी जाने तथा सांस में अवरोध आने से एकदम निश्चल हो गया। वह अपनी मंजिल पर ए हुंचने से पहले ही प्राणों से हाथ धो चुका था लेकिन पान ने उसका शव समुद्र में नहीं छोड़ा। वह उसे साथ लेकर तैरती रही। अब तैरना कुछ सरल था क्योंकि उसे पिंग का सिर पानी के ऊपर नहीं रखना था।

जैसे-जैसे मंजिल फरीब आती जा रही थी, पान की शारीरिक क्षमता चुकती जा रही थी लेकिन पंग द्वारा सिखाए गए आत्मिन यंत्रण ने उसे बार-बार शिक्त प्रदान की। जैसे-जैसे वह तट के करीब पहुंचती जाती, वैसे-वैसे उसे कम्युनिस्ट नावों की दृष्टि से बचने के लिए अपना सिर और नीचे रखना पड़ता। लाऊफाऊ श्लान का कस्बा दिखाई देने लंगा लेकिन जब तट केवल 100 गज दूर रह गया तो पान की टांगों में भयानक ऐंठन होने लगी। पान की विवशता यह थी कि वह कम्युनिस्टों द्वारा पकड़े जाने के डर से मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती थी। तभी उसने देखा कि हांगकांग मेरिन पुलिस की एक नौका उसकी ओर बढ़ रही है।

उस नौका पर मौजूद पुलिस वालों ने पान को पानी के बाहर खींच लिया। जब पान ने उन्हें वताया कि उसके साथ पानी में कोई और भी है तो वे एक युवक की लाश को उसके साथ देखकर आश्चर्यचिकत रह गए। पान ने उन्हें पूरी कहानी बताई तो उन्होंने पूछा कि उसने अपने प्रेमी का शव पूरे छः घण्टे तक पानी में क्यों खींचा? अकेले तैरने में उसे बेहद आसानी होती। पान का उत्तर था, ''पिंग की तमन्ना जीवित हांगकांग पहुंचने की थी लेकिन यदि वह जीवित नहीं पहुंच सका। अब कम से कम उसका हांगकांग में अंतिम संस्कार तो हो जाएगा।''

पिंग को हांगकांग में दफनाया गया। वह पान का दुर्भाग्य ही था कि जिसकी प्रेरणा से उसने असम्भव को सम्भव कर दिखाया, उसी की सफलता और असफलता में जिंदगी नहीं वरन् मौत का ऐसा फासला था, जिसे आज तक कोई कभी पार नहीं कर सका।

00

## धूमकेतु-एक जीवन रेखा

दूसरे मह्मयुद्ध के दौरान नाजियों के जान में फंसे मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को बचाने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। इनमें से अधिकांश योजनाओं के पीछे धाकड़ जासूसों का दिमाग लगा हुआ था। मात्र 'धूमकेतु' ही एक ऐसी योजना थी, जिसके पीछे न तो कोई पेशेवर दिमाग था और न ही कोई पेशेवर हाथ।

.'धूमकेतु' के पीछे दुनिया की आजादी के पक्ष में खड़े हुए युवकों व युवतियों की टोली थी, जो निःस्वार्थ भाव से अपनी जान हथेली पर लेकर हजारों बेल्जियम और ब्रिटिश सैनिकों को बचाने के लिए जी-तोड़ कर लगी रही।

'धूमकेतु' के सदस्यों को नाजी यातना शिविर में बर्बर मृत्यु का शिकार बनाया गया लेकिन 'धूमकेतु' का काम नहीं रुका। एक के बाद एक नेता पैदा होता रहा और 'धूमकेतु' नाजियों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम करता रहा।

'धूमकेतु' के सदस्यों ने बंदूकें नहीं चलाई, बम नहीं फेंके लेकिन उन्होंने बिना मोर्चे पर लड़े हुए भी सर्वोच्च साहस और महानु वीरता का प्रदर्शन किया।



CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

न् 1941 के जून की शुरूआत। ब्रुसेल्स से 11 बेल्जियन सैनिक तथा एक प्रौढ़;
महिला गुप्त रूप से नाजियों की क्रूर खुफिया पुलिस से बचते हुए रवाना हुए। इस
दल का नेतृत्व एक युवती तथा एक युवक कर रहा था। युवती का नाम था आंद्री
तथा युवक का नाम था आर्नोल्ड। अरदसल ये बेल्जियन सैनिक नाजियों के डर से
छुपे हुए थे तथा आंद्री व आर्नोल्ड 'धूमकेतु' नामक संस्था के कर्ताधर्ता थे, जो
आदर्शवादी युवकों द्वारा स्थापित की गई थी। इस संस्था का एक ही उद्देश्य
था—नाजियों के जाल से मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को जैसे भी हो सुरक्षित बाहर
निकालना।

सोम्मे नदी तक पहुंचने में इस दल को विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पिकनिक पार्टी नदी के दूसरे सिरे पर जश्न मना रही है। यह एक अप्रत्याशित बाधा थी। आंद्री ने पास के एक फार्म से किसी प्रकार तार का एक गुच्छा और रबड़ का ट्यूब प्राप्त किया। रात होते ही वह नदी में कूद गई और 40 गज तैरने के उपरांत उसने तार का एक सिरा नदी के दूसरे किनारे के पेड़ से बांध दिया। धीरे-धीरे पलायनकर्ता तार और ट्यूब के सहारे दूसरी ओर उतरने लगे। इस पूरे अभियान में 2 घण्टे लगे। इस दौरान आंद्री को 11 बार नदी पार करनी पड़ी। आंद्री के इस साहस से प्रभावित होकर उन सैनिकों में से एक ने कहा—''उसने मुझे बहादुर बना दिया। इतना बहादुर कि जितना बहादुर होने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था।"

आंद्री कौन थी? आर्नोल्ड कौन था? 'धूमकेतु' क्या था? क्या ऊपर दिया गया परिचय इन तीनों नामों के साथ अन्याय नहीं माना जाएगा? वास्तव में 'धूमकेतु' की कहानी विश्वयुद्ध की एक ऐसी कहानी है, जिसकी एक-एक पंक्ति जोखिम, साहस और बलिदान की मिली-जुली स्याही से लिखी गई है।

उत्तर-पिश्चम यूरोप में नाजी आक्रमणों से पराजित और त्रस्त मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को बचाने के लिए अनुभवी और पेशेवर जासूसों की देख-रेख में अनेक बचाव सेवाओं का आयोजन किया गया था लेकिन 'धूमकेतु' नामक संस्था के नाम के पीछे कोई जासूस या प्रशिक्षित मिस्तष्क काम नहीं कर रहा था। एक साहसी बैल्जियन लड़की आंद्री डि जोंग ने इस संस्था को जन्म दिया। उसके पिता फ्रेड्रिक्स डि जोंग स्कूल टीचर थे और उन्हीं की प्रेरणा से आंद्री जिंदगी और मौत का यह खेल

खेलने के लिए तैयार हुई। आंद्री के पिता ने उसके सामने एडिथ पावेल नामक उस बहादुर अंग्रेज नर्स का आदर्श स्खा, जो प्रथम विश्वयुद्ध में सिपाहियों की सेवा कस्ते हुए जर्मनों की शाली से शहीद हुई थी।

मई, सन् 1940 में जब नाजियों ने बेल्जियम पर हमला किया तो 24 वर्षीय आंद्री ने एडिथ पावेल के पद चिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। लगभग 7 माह तक वह बर्गेस अस्पताल में बेल्जियम और ब्रिटिश सैनिकों की तीमारदारी करती रही। बेल्जियम और उसके आस-पास के तमाम छोटे-छोटे देश शत्रु के कब्जे में आ चुके था। जर्मन पुलिस अपनी कार्रवाई प्रारम्भ कर चुकी थी। मित्र राष्ट्रों के छिपे हुए सैनिकों को प्रकड़-पकड़ कर सजाएं दी जाने लगी थीं।

• ऐसी विकट परिस्थिति में आंद्री ने ब्रिटेन पहुंचने के लिए पलायन का रास्ता चुना, जो जिब्राल्टर से होकर जाता था अर्थात् नाजियों के कब्जे में आए 600 मील लम्बे फ्रांस और नाजी समर्थक 600 मील ही लम्बे स्पेन के रास्ते को पार करते हुए! इसके लिए तीन राष्ट्रों की सीमाएं और अनेक सैनिक क्षेत्र पार करने थे। इस काम के लिए सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, जो अजनिवयों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकें। यूरोप की सबसे चालाक, कूर व दमनकारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकना भी कोई आसान काम न था।

आंद्री ने युवक आर्नोल्ड तथा अपने पिता के सहयोग से काम शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वे पलायन करके बेल्जियम की सीमा तक पहुंचेंगे। वहां से वे जर्मन चौिकयों से कतराते हुए फ्रांस जाएंगे। फ्रांस से स्पेन की सीमा पर पहुंचकर साइकिल से यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा एक ऐसे शरणस्थल पर समाप्त होगी, जो एक सुरक्षित घर में बनाया जीएगा। दिन भेर आराम करने के बाद उत्तरी स्पेन पहुंचने के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की जाएगी। अंत में ब्रिटिश कौंसुलेट की मदद से मोटरकार द्वारा मैड्रिड होते हुए जिब्राल्टर पहुंचकर यात्रा समाप्त होगी।

पलायन के अंतिम भाग की व्यवस्था करने के लिए आर्नोल्ड स्पेन गया और ग्रीफ नामक 30 वर्षीय अत्यंत कुशल और कर्मठ मिंहला से सम्पर्क स्थापित कियां, यह मिंहला आगे चलकर 'धूमकेतु' में आंद्री के बाद नम्बर दो बनने वाली थी। इस मिंहला ने पलायन करने वालों के लिए साइकिलों तथा भोजन का प्रबंध कर डाला और बास्क के तस्करों को स्पेन की पहड़ियों में रास्ता बताने के लिए नियुक्त किया।

इसके बाद आर्नोल्ड ने उत्तर की तरफ के रास्ते में ट्रेनों के समय का पता लगाया व गुप्त संकेत भाषा इत्यादि निर्धारित की। उन्होंने पेरिस में ऐसे गुप्त स्थानों की खोज की,जहां पलायनकर्ता आराम कर सकते थे तथा वेश बदल सकते थे। आंद्री ने दूसरी तरफ सैनिकों के लिए नकली दस्तावेज तथा प्रमाणपत्र जुटाए। धन एकत्रित करने के लिए उसने अपने जेवर बेच दिए तथा आर्नोल्ड ने अपनी फूर्म से पेशगी वेतन ले लिया। अब आंद्री का गुप्त नाम था 'दीदी'। उसके पिता का कोड नाम था 'पाल' तथा ग्रीफ. के लिए 'टाटे गो' का सम्बोधन तय हुआ। 'पलायनकर्ताओं को 'पार्सल' अथवा 'बच्चे' के नाम से पुकारा जाना था।

इस तरह प्रारम्भ हुआ 'धूमकेतु' अर्थात् पलायन के अटूट सूत्रे और जीवनदाई रेखा का जनम। जून, सन् 1941 में 11 बेल्जियनवासियों व एक प्रौढ़ महिला को आंद्री ने 11 बार सोम्मे नदी पार करके ग्रीफ के हाथों में सुरक्षित पहुंचा दिया। यह 'धूमकेतु' का पहला पार्सल था। ग्रीफ ने भी 'पार्सल' को स्पेन की पहाड़ियां पार कराने में कोई गलती न की।

अगस्त में आंद्री और उसके पिता ने 8 बेल्जियन और एक स्काट सैनिकों का 'पार्सल' पार कराने की कोशिश की। आंद्री, दो बेल्जियमवासी तथा एक स्काट बच निकले लेकिन आर्नोल्ड और दल के दूसरे यात्रियों को जर्मन पुलिस ने पकड़ लिया। आर्नोल्ड को भयानक यातनाएं दी गईं लेकिन उस युवा बेल्जियमवासी के मुंह से 'धूमकेतु' का एक भी रहस्य न निकला।

आंद्री को पहला झटका तब लगा जब पहले पार्सल के 11 पलायनकर्ताओं को स्पेन की सरकार ने पकड़कर पुनः नाजियों को सौंप दिया। इस पर आंद्री ने तय किया कि वह ब्रिटिश सैनिकों को ही जर्मनों के शिकंजे से मुक्त कराएगी तथा उन सैनिकों पर ज्यादा जोर देगी, जो वापस जाकर पुनः नाजियों के खिलाफ युद्ध की शुरूआत कर सकें। उसने विमान सैनिकों की सुरक्षा की योजना वनाई और बिलबाओ स्थित ब्रिटिश कौंसुलेट पहुंचकर ब्रिटिश अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। यह तय हुआ कि आंद्री की रुपए-पैसे से भरपूर मदद की जाएगी। उसे मार्गदर्शक दिए जाएंगे तथा आंद्री का संगठन शुद्ध बेल्जियम होगा, उसमें पेशेवर खुफिया एजेण्ट नहीं होंगे, न ही कोई रेडियो सम्पर्क होगा और न किसी और किस्म का हस्तक्षेप होगा।

इस नई योजना ने 'धूमकेतु' को आशा का संदेश दिया। सन् 1941 के बड़े दिन तक आंद्री ने पांच सफल यात्राएं पूरी कर ली। 5 'पार्सल' नाजियों के कब्जे से मुक्त हो चुके थे। इस दौरान 'धूमकेतु' को एक नया उपहार मिला—स्पेन निवासी फ्लोरेंतिको नामक एक गाइड के रूप में, जो बाद में संगठन का सबसे बहादुर सदस्य साबित हुआ।

अब तक 'गेस्टापो' को आंद्री के कारनामों की भनक लग चुकी थी। बड़े पैमाने पर उसकी खोज प्रारम्भ हो गई। आंद्री के पिता ने उसे सूचित किया कि वह फ्रांस में ही रह कर 'धूमकेतु' के काम का संचालन करे। बुसेल्स का काम स्वयं आंद्री के पिता देखने लगे। 'धूमकेतु' जर्मनों की नाक के नीचे से मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को निकालने के कारनामें करने लगा। प्लाइट सार्जेण्ट बिन को मृत घोषित करके 'धूमकेतु' के सदस्यों ने जर्मन बस्ती में उसकी शव यात्रा निकाल डाली और इस तरह एक और सैनिक को आजाद करा दिया। पेरिस के एक स्टेशन पर नाजियों को 'धूमकेतु' ने गलत सूचना भिजवाई कि पादरी के वेशा में एक विमान सैनिक फरार हो रहा है। 'गेस्टापो' ने दर्जनों पादिरयों को गिरफ्तार करके हवालात, पहुंचा दिया। इस झूठी मुखबरी की आड़ में असली पलायनकर्ता आसानी से निकल गए।

फरवरी, सन् 1942 में आंद्री के बुसेल्स स्थित मकान पर गेस्टापो ने छापा मारा, लेकिन उसके हाथ आंद्री की बड़ी बहन के अलावा कुछ न लगा। 6 सप्ताह बाद आंद्री घर लौटी लेकिन संयोगवश फिर गेस्टापो के चंगुल से बच निकली और फ्रांस भाग गई। उधर गेस्टापो अपनी सफलता के रूप में वह 'धूमकेतु' के तीन महत्वपूर्ण सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफल हो गई।

'धूमकेत्' की कार्रवाइयों का प्रशंसक ब्रिटिश खुफिया विभाग इन गिरफ्तारियों से निराश हो गया। उसे लगा कि अब सम्भवतः 'धूमकेत्' की गतिविधियां रुक सकती हैं। तभी बेल्जियम के एक धनी युवक ग्राण्इडल ने 'धूमकेत्' का नेतृत्व सम्हाला और पूरे बेल्जियम को कई क्षेत्रों में बांट कर जून और अक्तूबर सन् 1942 की बीच 13 ट्किड्यों में 54 हवाबाजों को मुक्ति के द्वार पर पहुंचा दिया। ब्रिटेन पहुंचकर इन विमान सैनिकों ने अपने संरक्षकों की जबर्दस्त तारीफ की। उन्होंने भीड़-भरी ट्रेनों में यात्रा करने, पुलिस की रोंगटे खड़ी कर देने वाली जांच-पड़तालों, सुनसान देहाती इलाकों के मार्गों में रातें बिताने के उस सनसनीखेज क्रम का वर्णन किया, जिसके आखिरी सिरे पर सैन सेबोस्तियन की स्वतंत्रतासूचक रोशनियां मौजूद थीं। सभी विमान सैनिकों की जुबान पर एक ही नाम था—आदी।

आंद्री का नाम 'धूमकेतु' का पर्याय बन चुका था। तभी गेस्टापो ने अपना लौह-प्रहार किया और 15 जनवरी, सन् 1943 की कुहरेभरी दोपहरी में आंद्री को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह स्पेन की पहाड़ियों में 3 विमान-चालकों के साथ 37वीं पलायन यात्रा पूरी कर रही थी। इससे पहले भी आंद्री 118 सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से आजादी का रास्ता दिखा चुकी थी।

जेल में आंद्री को कई पूछताछ कक्षों की यातनाओं से गुंजरना पड़ा। कुल मिलाकर गेस्टापो उससे केवल एक सूचना उगलवा पाई कि आंद्री ही 'धूमकेतु' की मूल नियोजक है। ऐसा आंद्री ने अपने पिता को संदेह से मुक्त करने के लिए किया।

एक बार फिर ऐसा लगा कि अब शायद 'धूमकेतु' का प्रकाश बुझ जाएगा लेकिन 'फ्रेंको' नामक छन्न नाम वाले एक 23 वर्षीय बेल्जियन युवक ने आगे बढ़ कर संगठन का नेतृत्व सम्हाला और आंद्री की गिरफ्तारी के एक पखवाड़े के बाद ही विमान सैनिकों का एक दल पुनः स्वतंत्रता के द्वार पर पहुंच गया। ग्राइण्डल गिरफ्तार हो चुका था। जर्मन गेस्टापो ने उसे जिस जेल में रखा, उसी पर दुर्भाग्यवश मित्र राष्ट्रों के विमानों ने बम वर्षा कर दी और ग्राइण्डल को अपने ही लोगों के हाथों शहीद हो जाना पड़ा। यह 'धूमकेतु' के जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना थी।

सन् 1943 का बसंत मित्र राष्ट्रों की ओर से उत्तरी यूरोप पर खौफनाक बमबारी का दौर लेकर आया। आंद्री के पिता के नेतृत्व में हर माह 60 विमान सैनिक मुक्त कराए जा रहे थें। वृद्ध पिता में साहस तो था लेकिन आंद्री जैसी चालाकी न थी। उन्होंने गलती से एक ऐसे मार्गदर्शक को संगठन में भर्ती कर लिया, जो गद्दार निकला और और जिसकी मुखबिरी पर आंद्री के पिता और उनके सहायक पकड़ लिए गए। साहसी महिला ग्रीफ अभी भी बाहर थी और आंद्री द्वारा शुरू किए गए काम को आगे बढ़ा रही थी। पूरी गर्मियों में पलायन की गतिविधियां जारी रहीं।

20 अक्तूबर को ग्राइण्डल के आठ साथी बुसेल्स में ठीक उस जगह गोलियों से भून विए गए, जहां 28 वर्ष पूर्व समान आदशों के लिए एडिथ काबेल नामक ब्रिटिश नर्स को गोली मारी गई थी। गोली से उड़ाए जाने वाले एक व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम पत्र में लिखा—''मैं उस आदर्श के लिए मर रहा हूं जिस पर हम सबका विश्वास है।''

जनवरी, सन् 1944 में 215 व्यक्तियों को आजादी के मुकाम तक पहुंचाने वाला 'फ्रैंको' पेरिस में गिरफ्तार हो गया। फरवरी तक 'धूमकेतु' के लगभग सभी संचालक गेस्टापो के हाथ में पहुंच चुके थे। 28 मार्च, सन् 1944 को आंद्री के पिता को पेरिस में जर्मनों ने गोलियों से उड़ा दिया। आंद्री को आदर्श की राह पर चलाने वाले फ्रेड्रिक्स डि जोंग ने अपना बलिदान देकर स्वयं को 'धूमकेतु' के बलिदानियों की सूची में दर्ज करा दिया।

धूमकेतु के 216 सदस्यों ने नाजी यातना-शिविरों में या तो गोली झेल कर अपना बिलदान दिया या वे भूख व बीमारियों से मारे गए। 'धूमकेतु' के लगभग 700 सदस्य युद्धकाल में बंदी बने रहे। अनेक सदस्यों ने भीषण यातनाओं के सामने भी घुटने न टेके? 'धूमकेतु' मित्र राष्ट्रों के सैनिकों में इतना लोकप्रिय था कि रायल एयर फोर्स के सार्जेण्ट जार्ज डुफे, जिनका विमान हालैण्ड में मार गिराया गया था, ने कहा था "यह जानकारी कि अज्ञात मित्र नीचे तुम्हारी मदद करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भी हवाई हमले पर जाते समय उसी तरह की राहत देती थी, जिस तरह की राहत एक अतिरिक्त हथियार से मिलती है।"

यह कथन अक्षरशः सत्य था क्योंकि सन् 1939 में विश्वयुद्ध शुरू होने से लेकर जून, सन् 1944 में समाप्त होने तक जो 2900 विमान सैनिक नाजियों के चंगुल से मुक्त हुए थे, उनमें से 770 अर्थात् एक चौथाई की जीवन-रक्षा का श्रेय 'धूमकेतु' को ही था।

'धूमकेतु' की संस्थापिका आंद्री नार्मण्डी युद्ध के बाद नाजियों की कैद से मुक्त हो गई। उसने अपना शेष जीवन इथियोपिया के कुष्ठ रोगियों की सेवा में अर्पित कर दिया। उसे 'जार्ज पदक' देकर सम्मानित किया गया।

99

# अभूतपूर्व प्लायन

दूसरे महायुद्ध के दौरान डंकर्क के बंदरगाह पर फंसे लाखों फौर्नियों को नाजी शिकंजे से बाहर निकालने के लिए किए गए प्रयासी में मात्र नौसेना ने ही नहीं वरन कई देशों के साधारण पर जांबाज नागरिकों ने एक महान् भूमिका निवाही थी।

'किस्मत बहादुरों की मंदद करती है'—इस कहावत को चरितार्थ किया डंकर्क के उस अभूतपूर्व और महान् पलायन् ने। अंगर हिटलर और गोयरिंग ने छोटी-सी रणनीतिक गलती न की होती तो वास्तव में ब्रिटेन को युद्ध में ऐसी पराजय से दो-चार होना पड़ता कि उसकी कमर ही टूट जाती।

डंकर्क के पलायन को सफल बनाने के लिए ब्रिटेन ने भारी कीमत चुकाई। यह कीमत उस विजय के समक्ष कुछ भी नहीं थी, जो बाद में नाजी जर्मनी व अन्य धुरी राष्ट्रों को हराकर मित्र राष्ट्रों ने प्राप्त की। डंकर्क के पलायन की घटना द्वितीय विश्वयुद्ध में विजय की नींव का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी।



सा जहाजी बेड़ा न कभी देखा गया था और न सुना गया था। इसे कुशल नाविक नहीं वरन् अमीर और गरीब, मशहूर और गुमनाम, बूढ़े और जयान मिल-जुल कर चला रहे थे। इस बेड़े में एक डोमिनिकन साधू की 'गुलजार' नामक नाव, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के एक क्लर्क की जीवन रक्षक नाव, आह फ़ांग नामक चीनी की एक चाय लाने ले जाने वाली नाव, सन् 1919 में एक बार समुद्र में डूब चुका 'ड़ेकुला' नामक जहाज, चीनी समुद्री डाकुओं से निवटने के लिए वनी 'मिस्क्वटो' नामक गन बोट तथा नेपोलियन केयुग में बनी 'डम्पिलग' नामक नाव शामिल थी। इस बेड़े में 'फिटहोप' नामक जहाज था, जिसका संचालन एक आयिरश चालक दल कर रहा था। 'दिनार्ड' नामक अस्पताली जहाज पर नर्से सवार थीं। केलीफोर्निया के जान फरगल्ड 'रासिया' पोत की 12 जीवन रक्षक नौकाओं में से एक का संचालन कर रहे थे।

यह अजीबो-गरीब बेड़ा कई लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को वचाने के लिए सीधे-सीधे मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार था। उत्तर फ्रांस के डंकर्क बंदरगाह को जर्मन विमान तवाह कर चुके थे। इसे जीतने की जिम्मेदारी खुद हिटलर के वायुसेना प्रधान एयरमार्शाल गोर्यारंग ने ली थी। 'लुफ्तवाफे' (हिटलर नौ-वायु सेना) के विमान दिन-रात डंकर्क पर बमवारी कर रहे थे लेकिन मात खाए ब्रिटिश तथा जर्मन सैनिकों को निकालने का मार्ग भी वही था। इंग्लैण्ड की सरकार की अपील पर सैनिकों को जर्मनी के चंगुल से निकालने के लिए इन लोगों ने जान की बाजी लगाने का बीड़ा उठाया था। डंकर्क वंदरगाह की रेत पर मौत और जिंदगी के बीच एक ऐसा सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना था, जिसमें एक तरफ विश्व की कुशलतम और क्रूरतम वायुसेना थी तथा दूसरी ओर निहत्थे और सामान्य नागरिकों के मन का दृढ़ संकल्प था। इन दोनों के बीच अधर में लटक रहा था इंगलिश चैनल के 150 मील लम्बे भोर्चे पर नाजी डिवीजनों की मार से बेहाल ब्रिटिश, फ्रांस तथा बेल्जियम की फौजों का भाग्य।

10 मई, 1940 को द्वितीय विश्वयुद्ध पूरी भयानकता के साथ छिड़ गया। 10 जर्मन बख्तरबंद डिवीजनों तथा 117 इन्फेंट्री डिवीजनों ने हालैण्ड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग को हथिया लिया। इसके तुरंत बाद 7 टैंक डिवीजनों ने आर्डेनेंस के पहाड़ी जंगल को आनन-फानन में पार कर लिया और यूरोप की न टूटने वाली दीवार समझे जाने वाले फ्रांस को देखते ही देखते धूल में मिला दिया। मित्र राष्ट्रों के

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फौजी विशेषज्ञ समझते रहे कि इस पहाड़ी जंगल को पार करना असंभव ही है। जब ब्रिटिश फौजों ने जनरल गोर्ट के नेतृत्व में आगे बढ़ कर जर्मन फौजों को रोकना चाहा तो उन्हें पहली बार नाजी हथियारों की श्रेष्ठता का अहसास हुआ। दरअसल मित्र राष्ट्रों की फौजें प्रथम विश्व युद्ध के जमाने के हथियारों से लैस थी, जो जर्मनों के आधुनिक हथियारों का मुकाबला करने में नितात असमर्थ थे। इंगिलश चैनल के पास उत्तरी फ्रांस में घिरे हुए 390,000 सैनिकों की विवशता का सबसे बड़ा हास्यास्पद पहलू यह था कि जनरल गोर्ट के नेतृत्व में ये सैनिक 8 माह तक 250 मील लम्बी मैगिवोट रेखा को प्रथम विश्वयुद्ध शैली की खाइयों तथा अभेद्य पिल बाक्सों से सुदृढ़ करके जर्मन हमले की प्रतीक्षा करते रहे थे। इन सैनिकों की निश्चिता का आलम यह था कि वे आस-पास के हजारों ग्रामों में घूम-फिर कर कहवाखानों में मौज उड़ा रहे थे और ग्राम-बालाओं से दोस्ती बढ़ाने में व्यस्त थे। सैनिकों की इस अय्याशी को जर्मनी ने जान-बूझ कर बढ़ावा भी दिया। यहां तक कि उनके विमानों ने उन ग्रामों की महिलाओं के लिए बमों की जगह श्रृगार प्रसाधन भी वरसाए क्योंकि कुछ फ्रांसीसी महिलाओं ने एक अखबार में यह शिकायत छपवाई थी कि उन्हें शृगार प्रसाधन नहीं मिल रहे हैं।

'जब जनरल गोर्ट की फौजें पूरी तरह पराजित हो गईं और उनके बचने की कोई उम्मीद न रही तो 26 मई, 1940 को ब्रिटिश युद्ध-मंत्री ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दे दिया लेकिन गोर्ट के सामने समस्या यह थी कि उनके लिए पीछे हटने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने युद्ध मंत्री को तार भेज कर बताया कि पीछे हटने के चक्कर में फौज के काफी बड़े हिस्से का सफाया हो जाएगा। हथियार भी नष्ट होंगे। वास्तव में फौज में भर्ती होते हुए गोर्ट ने कभी सोचा भी न था कि वे ब्रिटिश सेना का उसकी सबसे बड़ी पराजय में नेतृत्व करेंगे। अब केवल एक ही रास्ता था कि उनकी फौज डंकर्क के बंदरगाह से होकर भाग निकलें। वहां तक पहुंचने के लिए 50 मील लम्बा और 15 मील चौड़ा गिलयारानुमा प्रदेश लड़ते हुए पार करना था। एक ओर लगभग मृत्यु निश्चित थी, दूसरी ओर 3 लाख सैनिकों के युद्धबंदी बनने की आशंका मुंह बाएं खड़ी थी।

25 मील लम्बा डंकर्क का तट जर्मन विमानों की बमबारी से जहाजों की कब्र नाम से जाना जाने लगा था। जाहिर था कि ब्रिटिश फौजों को छोटी-छोटी नावों से इंगिलश चैनल पार करना था। इस मोर्चे पर युद्ध प्रारम्भ होते समय अंग्रेजों के पास 202 विध्वंसक पोत थे। उनमें से केवल 40 शेष बचे थे लेकिन उनमें आदमी ढोने की गुंजाइश नहीं थी। व्यापारिक जहाजों से फौजियों को ढोने का काम लिया जा सकता था लेकिन उनमें हवाई-हमलों से अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं थी।

ब्रिटिश नौसेना के एडिमरल रैमसे इस बचाव अभियान पर लगाए गए। प्रारम्भ में रैमसे का विचार था कि मौजूदा हालत में 45 हजार से अधिक सैनिकों को बचाकर इस ओर नहीं लाया जा सकता। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस घनघोर निराशा में कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे में अचानक द्वितीय विश्वयुद्ध की रणनीति ने एक ऐसा पलटा खाया, जिसमें डकर्क के तट पर पराजय के अपमान और मृत्यु के मुकाबले आजादी और जीवन का पलड़ा भारी हो गया।

23 मई को जर्मन टैंक डंकर्क से 12 मील की दूरी पर रहे गए। नाजी जनरल गर्ड वाक रुण्डस्टेड इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे। इस 65 वर्षीय जनरल को रोमेल जैसे नाजी जनरलों की तरह टैंकों के धुआधार हमले में यकीन न था। वह पैदल सेना और टैंकों में ज्यादा अंतर रखना खतरे का सूचक मानता था। इसलिए उसके हमले की गित धीमी थी तथा वह बीच-बीच में टैंकों के बढ़ने को रोक देता था। इसी वजह से कमाण्डर गोर्ट के सैनिक डंकर्क पहुंच पाए तथा उन्हें वहां से भाग निकलने का मौका मिल सका।

पराजित फौजों के पक्ष में दूसरा संयोग यह हुआ कि स्वयं हिटलर ने अचानक इस मोर्चे का निरीक्षण किया और टैंकों का हमला स्थाई रूप से रोक दिया गया।

हिटलर का ख्याल था कि डंकर्क को जीतने की जिम्मेदारी 'लुफ्तवाफे' की है। दरअसल डंकर्क को वायुसेना के जिम्मे कर देने का आग्रह गोर्यारंग का था। हिटलर की राजनीतिक चाल यह थी कि ग्रेंट ब्रिटेन उसके साथ सींध कर ले और उसे पूरे यूरोप का शासन सौंप दे। डंकर्क पर अंतिम हमला करके वह राजनीति की विसात पर अपने मोहरों की चाल विगड़ने देने के लिए तैयार नहीं था। युद्ध की दृष्टि से उसका यह निर्णय गलत था। उसके कई जनरलों ने भी इस निर्णय की आलोचना की। उनका ख्याल था कि डंकर्क को छोड़ कर उन्हें ब्रिटिश फौजों को भाग निकलने का मौका नहीं देना चाहिए लेकिन हिटलर तथा गोर्यारंग अपने मत पर दृढ़ बने रहे। उधर ब्रिटिश फौजों डंकर्क के बंदरगाह की हिफाजत करने की तैयारियां करती रही। चर्चिल ने तय किया कि किसी भी कीमत पर डंकर्क के बंदरगाह की रक्षा की जाएगी और हिटलर की चालवाजियों का मुंहतोड़ जवाव दिया जाएगा।

एडिमरल रैमसे ने कैप्टन टेनैंट को डंकर्क भेजकर ब्रिटिश फौजियों को इंगिलश चैनल पार कराने की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। सोमवार, 27 मई को डल्फहाउण्ड विध्वंसक पर टेनैंट डंकर्क के लिए रवाना हुए। डोवर पार करते ही जहाज पर हवाई हमले शुरू हो गए। दो घंटे की वमवारी के दौरान ब्रिटिश विध्वंसक गोले छोड़ता व ऊपर से गिरने वाले वमों से कतराता हुआ चलता रहा। जब वह डंकर्क के पास पहुंचा तो वंदरगाह की वरवादी देखकर टेनैंट का दिल बैठ गया। जलते हुए तेल शोधक कारखानों से निकलने वाला काला धुआं आसमान को ढक रहा था। मीलों लम्बे गोदाम एक सिरे से दूसरे सिरे तक धूं-धूं करके जल रहे थे। तिस पर ऊपर से जर्मन विमानों की वमबारी अभी तक जारी थी। लंदन से बातचीत करने के लिए केवल एक टेलीफोन लाइन सावुत वंची थी, जिस पर आए

आदेशों को भी गलत समझ लैन के कारण सी से जिपर विमान भदी तीपें बरबाद हो चुकी थीं। 30,000 छोटे और 15,000 भारी बमों की मार से एक हजार स्त्री, पुरुष और बच्चे मौत के घाट उतर चुके थे।

: टेनैंट ने कार्यवाही शुरू को। उनेका स्टाफ 50-50 की टुकर्ड़ियों में रेत के टीलों पर हिश्यारबंदू खड़ा हो गया। इन टुकड़ियों को धीरे-धीरे पानी के किनारे बढ़ना था। बिटिशा जहाँज क्वीन ऑफ चैनल को तट पर लगने की आज्ञा दे दी गई और उसमें 7669 सैनिक बैठाकर इंग्लैण्ड पहुंचा दिए गए। यह बचाव की पहली खेप थी। यह रफ्तार संतोषजनक नहीं थी। अगले दिन 11 जहाज, अनेक विध्वंसक तथा दुसरे स्टीमर आ पहुंचे। मंगलवार के दिन भयानक बमबारी के बीच 17,804 फौजी बचा लिए गए। बुध का दिन जर्मन विमानों के भयानक हमले तथा रायल एयर फोर्स, ब्रिटेन द्वारा उसके जवाब का दिन था। जर्मन स्ट्रका विमानों के हमले के शिकार होने वाले फौजियों के खून से डंकर्क की रेत लाल हो रही थी। 'ग्रेनेड' नामक विध्वंसक पर भी बम गिराए गए। एक ट्रालर ने उसके विध्वंसक को खींचकर बंदरगाह से दूर खड़ा कर दिया, फिर भी उसकी मैगजीन में आग लग गई और हजारों कारतूसों में विस्फोट हो गया। इस भीषण परिस्थिति में भी ओरिओल जहाज पर 25,000 ब्रिटिश सैनिक इंग्लैण्ड के लिए रवाना होने में सफल हो गए। कमाण्डर गोर्ट का तरीका यह था कि उनकी सेना का अगला दस्ता जर्मनों से लोहा ले रहा था तथा बाकी हिस्सा पीछे हटने का क्रम जारी रखे हुए था। अब तक 2 लाख सैनिक डंकर्क पहुंच चुके थे। ये सैनिक तट की रेत पर पंक्तिबद्ध हुए भाग निकलने के लिए नावों का इंतजार कर रहे थे। इनमें से 50 हजार सैनिकों को पहले नावों में वैठना था।

इसी बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गई अपील के मुताबिक डंकर्क बंदरगाह की ओर वह अजीबो-गरीब जहाजी बेड़ा चला, जिसका वर्णन इस कहानी के आरंभ में किया गया है। इस बेड़े में अनेक नावें ऐसी थीं, जो छोटी-छोटी नदी यात्राओं के लिए बनी थीं। इससे पहले वे कभी समुद्र में उतरी ही न थी। इनके पास बमबारी या समुद्री हमलों से सुरक्षा का कोई प्रबंध न था। एक नाविक दल के पास खाने के नाम पर सिर्फ बिस्कुट थे। एम्बुलेंस के जहाज को पिट्टयां सप्लाई करने के लिए लोगों ने अपने तौलिए, चादरें और कमीजें फाड़ कर दीं। यह बेड़ा जब डंकर्क के पास पहुंचा तो अनुभवी नाविक भी आश्चर्यचिकत रह गए। उस समय डंकर्क की 20 लाख टन तेल वाली टिकियों से हजारों फुट ऊंची और एक मील लम्बी लपटें उठ रही थीं। फ्रांसीसी घोड़ों के जले हुए गोश्त तथा तम्बाकू व लहसुन की मिली-जुली दुर्गंध धुएं के साथ मिलकर हवा में फैल रही थी। रेत पर लाइन लगाए खड़े हजारों सैनिकों में से कई जहाजों के आने के भ्रम के कारण पानी में कूद कर जान गंवा बैठे थे। कभी-कभी छोटी-सी अकेली नाव के पहुंचने पर सीमा से अधिक सैनिक उसमें बैठ जाते और नाव भी उलट जाती तथा सैनिक भी डूब जाते। सैनिक भूख-प्यास से भी परेशान थे। Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri दूसरी ओर कमर भर पानी में खड़ा एक सार्जेण्ट हथेली पर ताश के पत्ते और फ़िक्के रख कर जाद दिखा रहा था। चार इंजीनियर मीटरसाइकिमों पर कलावाजी दिखा रहे थे। एक जगह हारमोनियम पर समूहगान चल रहा था। रेतीले तट पर क्रिकेट भी चल रही थी। जैसे ही बम बरसाने ब्राले विमान आते, ख़िलाड़ी अपनी जगह से हट जाते तथा विमानों के जाते ही खेल फिर शुरू हो जाता। इसी वातावरण में गुरूवार को 53,852 सैनिक इंगलिश चैनल पार कर सके।

शुक्रवार को वह जल भाग एक विशाल शिपयार्ड में परिवर्तित हो गया क्यों कि वहां दूटे-फूटे जलवाहनों की मरम्मत का अभियान छिड़ गया था। ऊपर सै नयी नावों के आने का क्रम भी जारी था। इनके नाविकों के पास हैलमेट भी नहीं थे और वे कांसे की बाल्टियों से अपने सिर ढके हुए थे। एक जीवन-नौका ने तो 30 बार तट और जहाजों के बीच फेरा लगाया और एक बार में 160 व्यक्तियों को ढोती रही। इस नाव ने खराब हो चुकी नावों को घसीटने का भी काम किया। इस तरह दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच में एक जीवन नौका ने 2800 व्यक्तियों को ढोया। इस तरह के उदाहरणों से सैनिकों का साहस भी बढ़ा। उन्होंने जहाजों तक पहुंचने के कई तरीके निकाल लिए। लकड़ी के टुकड़ों के सहारे तैरते हुए तमाम सैनिक जहाजों तक पहुंच गए। शुक्रवार को 68,014 सैनिक जहाजों में सवार हो सके।

शनिवार को जर्मन विमानों ने पूरे जोर-शोर से हमला किया। इस बार रायल एयर फोर्स ने उसका कड़ा मुकाबला किया और 65 हजार ब्रिटिश और 50 हजार फ्रांसीसी सैनिकों के लिए डंकर्क की रेत पर चलते हुए जहाजों तक पहुंचना आसान हो गया। 64,429 सैनिकों की एक और खेप डंकर्क रवाना हो गई।

सैनिकों की सुरक्षा यात्रा रात में भी होने लगी। अंतिम दिनों में 52,921 सैनिकों की जान बचाई गई। इस तरह कुल 3,38,226 सैनिकों की प्राणरक्षा की गई, जिनमें 1,39,911 सैनिक ब्रिटेन के अलावा अन्य मित्र राष्ट्रों के भी थे।

प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस बचाव अभियान की सफलता पर प्रसन्नता जरूर जाहिर की लेकिन यह भी कहा कि इस प्रकार के बचाव अभियानों से युद्ध नहीं जीते जाते। इस अभियान में 200 जहाज, 177 विमान 40 प्रथम श्रेणी के बमबार 90 डिबीजनों का गोलाबारूद, 2000 तोपें, 60000 गाड़ियां तथा 76,000 टन अन्य सामान नष्ट हो गया। हिटलर का कहना था कि डंकर्क का तट ब्रिटेन के लिए विनाश का तट बन गया है।

लेकिन इंग्लैण्ड यह मानने के लिए तैयार न था। उसी दिन दोपहर बाद चर्चिल ने हाउस ऑफ कामंस में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया ''हम न तो हार मानेंगे, न ही झण्डा झुकाएंगे। हम अंत तक लड़ेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, हम समुद्रों में लड़ेंगे, खाड़ियों में लड़ेंगे..... हम हर कीमत पर अपने द्वीप की रक्षा करेंगे। हम समुद्र-तटों, हवाई-अड्डों पर लड़ेंगे, खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे। हम जंगलों और पहाड़ों पर लड़ेंगे। हम कभी झण्डा नहीं झुकाएंगे।"

### वह अनोखा जनरल

जनरल जिराड की मृत्यु सन् 1949 में हुई। जन्हें जस किंबिस्तान में दफनाया गया, जहां नेपोलियन जैसे महान् सेनापितयों को दफनाया गया था। जिराड को जनके महान् सैनिक कारनामों के लिए नहीं वरन् दो बार जर्मनों की अभेद्य कैंद के भागने के लिए याद किया जाता है। पहली बार प्रथम विश्वयुद्ध में जब वे मात्र करतान थे, संगीन युद्ध में घायल हो जाने के बाद उन्हें पकड़ा गया लेकिन वे बेल्जियम में बने हुए युद्ध बंदी शिविर से भाग निकले। दूसरी बार, जब वे जनरल हो चुके थे, द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरूआत में उन्हें नाजियों ने गिरफतार कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने फौरन भागने की योजना बना कर एक ऐसा दुस्साहिसक कारनामा कर डाला, जिससे जर्मनों की झुंझलाहट का ठिकाना न रहा और जब जिराड को वापस भेजने की जर्मन-मांग को भी ठुकरा दिया गया, जसके बाद...।



पूर्ण, सन् 1942 का एक दिन नाजी जर्मनी की कुंख्यात पूलिस गेस्टापों के एजेण्ट स्टुटगार्ड के निकट एक सवारी रेलगाड़ी में तमाम यात्रियों के परिचय-पत्रों की जांच कर रहे थे। परिचय-पत्रों में यात्रियों की शारीरिक विशेषताएं भी लिखी हुईं थीं। गेस्टापों एजेण्टों की निगाह सहसा लम्बाई वाले खाने पर अटक जाती और वे यात्री की लम्बाई की परिचय-पत्र में लिखी लम्बाई से तुलना करने लगते। दरअसल उन्हें एक 6 फूट लम्बे यात्री की तलाश थी।

इसी रेलगाड़ी में जर्मनों की अफ्रीका कोर्प्स का एक युवक लेफ्टीनेंट बैठा हुआ था। उसी के पास एक 6 फुट लम्बा लगभग 69 वर्षीय प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यापारी मौजूद था। जिस समय गेस्टापो का एक एजेण्ट उन दोनों के पास पहुंचा, वह व्यापारी युवक सैनिक अफसर को बता रहा था कि जनरल रोमेल कौन-सी योजना अपनाकर अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। उसके हाथ इस तरह गति कर रहे थे कि जैसे वह हाथों से ही पूरी योजना का चित्र खींच देना चाहता हो। जर्मन लेफ्टीनेंट आश्चर्य और उत्सुकता से उस व्यक्ति को देखे जा रहा था।

अचानक गेस्टापों के एंजेण्ट ने उस 6 फुट लम्बे व्यापारी के कंधे पर थपकी दी, ''महाशय, कृपया कागजात दिखाएं।'' अफ्रीका कोर्प्स के युवक लेफ्टीनेंट को लगा कि इस एंजेण्ट ने रंग में भंग कर दिया है। वह जनरल रोमेल की रणनीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बेचैन था। इसलिए उसने गुस्से से भरकर गेस्टापों एंजेण्ट को झिड़क दिया, ''दफां हो जाओ, तुम्हारी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई?'' मजबूरन गेस्टापों एंजेण्ट को माफी मांगनी पड़ी।

कुछ दिन बाद, यही वृद्ध व्यापारी एक अन्य स्टेशन पर रेंगती हुई एक रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए भागा जा रहा था। उसकी चाल में कोई लंगड़ाहट नहीं थी। उसकी ऐनक गिरने वाली थी और वह हांफ रहा था। लगता था कि जैसे वह रेलगाड़ी पर चढ़ नहीं पाएगा। एक गेस्टापो एजेण्ट ने झपट कर इस लम्बे-चौड़े व्यापारी की रेलगाड़ी में चढ़ने में मदद की। इस पूरी मामले में मजे की बात यह थी कि गेस्टापो का यह एजेण्ट जिस शिकार की तलाश में आया था, उसे भगाने में उसने खुद ही मदद की थी।

□ □ □ □ अाखिर वह रहस्यमय बूढ़ा व्यापारी कौन था? गेस्टापो उसे क्यों तलाश कर रही थी?

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri इस तलाश की कहानी शुरू होती है 10 मई, सन् 1940 से। फ्रांस और जर्मनी में युद्ध चल रहा था। ला-केटेलट नामक जगह के करीब जंगलों से निकल कर जर्मन सैनिक टुकेडियों ने एक फ्रांसीसी मशीनगन चौकी को घेर लिया। मोर्टार के गोलों को मौर से जब वह ठिकाना पूरी तरह तहस-नहस हो गया, तब जर्मन कमाण्डर ने विंत्रला कर आदेश दिया कि जो कोई जिंदा बचा हो वह आत्मसर्मपण कर दे। नाजी कमाण्डर के आश्चर्य का उस समय ठिकाना न रहा, जब एक छः फुट लम्बे और पकी सफेद मूंछों वाले एक व्यक्ति ने आत्मसमपण किया। इस व्यक्ति के कंधे पर फ्रांच सितारे लगे हए थे। जाहिर था कि वह कोई फ्रांसीसी जनरल था।

ये थे जनरल हेनरी आनर जिराड, जो दुर्भाग्य से अपने सैनिक जीवन में दूसरी बार युद्धबंदी बनाए गए थे। जनरल जिराड पहली बार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान पकड़े गए थे। तब उन्हें जर्मनों की कैंद से भाग निकलने में सफलता मिली थी। इस बार उनका भाग निकलना लगभग असम्भव था क्योंकि जनरल की आयु 61 वर्ष हो जुकी थी। फौजी कैंद से भागने के लिए शारीर में जिस युवकोचित शिक्त और क्टंसिहष्णुता की आवश्यकता पड़ती है, वह जनरल जिराड का साथ कभी का छोड़ चुकी थी।

जिराड को गिरफ्तार करके कोनाग्स्टोन के दुर्ग में ले जाया गया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद जनरल ने 150 फुट ऊंची इस पहाड़ी पर बने किले से भागने का फैसला कर लिया। इस किले के सभी प्रवेश द्वारों पर दुहेरा पहरा था लेकिन इस बाधा ने भी जिराड को हतोत्साहित नहीं किया और उन्होंने धाराप्रवाह जर्मन भाषा बोलने की प्रेक्टिस शुरू कर दी।

जिराड को जेल के अधिकारियों ने पत्रादि लिखने की इजाजत दे दी थी। उनके पास अपने मित्रों द्वारा भेजे गए पैकिट तथा अन्य खाने पीने की सामग्री आती रहती थी। इन्हीं सामग्रियों में जिराड की पलायन योजनाओं में काम आने वाली चीजें छुपी रहती थीं। जैसे नक्शा, रस्सी बुनने हेतु सामान, रस्सी को मजबूत बनाने के लिए तांबे का तार तथा एक टेरेलीन का टोप।

17 अप्रैल, सन् 1942 को हेनरी जिराड ने अपने कमरे के छज्जे पर खड़े होकर नीचे गश्त लगाते हुए संतरी की तरफ झांका। जिराड की कमर से चाकलेट व बिस्कुट के रूप में भोजन का कोटा, टेरेलीन का हैट तथा बरसाती कोट का एक बण्डल बंधा हुआ था। जैसे ही संतरी गश्त लगाते हुए आगे बढ़कर आंखों से ओझल हुआ, वैसे ही जिराड ने बालकनी से रस्सी बांधी और 150 फुट नीचे उतरना शुरू कर दिया। हालांकि जिराड के हाथों में दस्ताने थे लेकिन वह उतराई इतनी कड़ी थी कि दस्तानों के नीचे भी उनके हाथों की खाल छिल गई। फिर भी अंततः उन्होंने नीचे उतरने में सफलता प्राप्त कर ही ली।

जमीन पर पैर टिकते ही जिराड ने लंगड़ाते हुए कुछ दूरी पर उगे हुए पेड़ों की आड़ ले ली। दरअसल, जिराड प्रथम विश्वयुद्ध में अत्यंत घायलावस्था में जर्मनों के हाथ लगे थे क्योंकि संगीनों से हुए एक युद्ध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय वे जनरल नहीं थे। उनका पद कप्तान का था। बेल्जियम के एक युद्धबंदी शिविर में उनका इलाज हुआ, जहां से वे भाग निकले लेकिन घावों की वजह से उनकी चाल में लंगड़ाहट रह गई थी।

पेड़ों की आड़ में पहुंचते ही जिराड ने अपनी मूंछे साफ कर दीं। उन्होंने अपना बरसाती कोट पहन लिया और टेरेलीन का हैट लगा लिया। दो घण्टे तक चलने के बाद वे बेड सचांडाऊ नामक स्थान पर पहुंचे और एक मुंडेर से टेक लगाकर पुकेट में से दोपहर का भोजन करने लगे। हेनरी जिराड के चेहरे पर भोजन करते समय ऐसी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वास्तव में जर्मनों की कैंद से भाग निकलने के बाद भी इस तरह के धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन करना एक मारके की बात थी।

जनरल हेनरी आनर जिराड फ्रांसीसी सेना में एक प्रतिभाशाली सेनानायक के रूप में जाने जाते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनों को चकमा देकर भाग निकलने के बाद शांतिकाल में उन्होंने अफ्रीका के एक मेट्ज नामक जिले को शानदार तरीके से कमाण्ड किया। उसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध आया और वे लाओन के पास मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कमाण्डर-इन-चीफ बना दिए गए। जव जर्मन सेनाओं ने आर्डेन्नेस के जंगल के बाहर निकल कर हमलावर रुख अपनाया तो जिराड ने मोर्चे पर आकर सारी स्थिति देखने का निर्णय किया। जिस समय जर्मनों ने उन्हें गिरफ्तार किया, उस समय वे मशीनगन चौकी पर शायद इसी मकसद के लिए

बहरहाल, दोपहर का भोजन करते-करते जिराड को एक युवक का इंतजार करना था। जेल से लिखे गए अपने पत्रों में छिपे कोड से उन्होंने यह इंतजाम कराया था। जनरल की पत्नी उस कोड को पढ़ने में समर्थ थी।

मौजूद थे।

ठीक 1 बजे दोपहर एक पतला-दुबला युवक अपने एक ही हाथ में सूटकेस और हैट पकड़े हुए टहलता हुआ उनके पास आया। दरअसल एक ही हाथ में सूटकेस और हैट पकड़ना एक संकेत था, जिसके माध्यम से दोनों को एक दूसरे की शिनाख्त करनी थी।

वे दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहली रेलगाड़ी आते ही उस पर सवार हो गए। डिब्बे में पहुंचते ही दोनों शौचालय में घुस गए। जिराड ने सूटकेस खोला। उसमें जिराड के वे कपड़े थे, जिन्हें वे पेरिस के भद्र नागरिक समाज में पहना करते थे। सूटकेस में कुछ परिचय पत्र भी थे, जिन पर उद्योगपित की तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी शक्ल मूंछ रहित जिराड से मिलती-जुलती थी। कुछ मिनट बाद शौचालय से जो व्यक्ति बाहर निकला, वह बरसाती कोट पहने हुए कोई भगोड़ा नहीं था, वरन् एक सभात-सा लगने वाला व्यापारी था. जिसके चेहरे पर आत्मिवश्वास की छाप थी और बदन पर कीमती कपड़े।

जिराड जानते थे कि सीमा पर मौजूद पहरेदार विशषरूप से सतर्क कर दिए गए होंगे और भागे हुए जनरल की खोजबीन तेज कर दी गई होगी। उनके सामने पुन: गिरफ्तारी से बचने का एक ही रास्ता था कि वे ग्रेस्टापो के कृटिल एजेण्टों की नाक के नीचे, उन्हें धोखा देते हुए रेलगाड़ी द्वारा लगातार यात्रा करें। केवल इसी तरह वे जर्मनी से बाहर निकल सकते थे। जिराड ने ऐसा ही किया और कई बार गिरफ्तारी से बाल-बाल बचते हुए वे सीमा पार कर गए।

लेकिन जब जिराड ने फ्रांस की सीमा में प्रवेश किया तो उस हिस्से पर जर्मन सेनाओं का कब्जा हो चुका था। उन्हें उम्मीद थी कि वे कोशिश करके फ्रांस के स्वतंत्र हिस्से में पहुंच जाएंगे लेकिन उन्होंने देखा कि जर्मन संतरी 5 फुट 11 इंच से खम्बे प्रत्येक व्यक्ति को रोक रहे थे। इसलिए वे तुरंत वापिस हुए और फिर रेलगाड़ी द्वारा दक्षिण-पूर्व जर्मनी को पार किया व स्विट्जरलैण्ड की सीमा पर पहुंचे। दुर्भाग्य से स्विस सीमा भी जर्मनों ने पूरी तरह बंद कर रखी थी।

यहां भी जिराड ने आशा नहीं छोड़ी और पहाड़ों से जाने वाले कठिन रास्ते को पकड़ने का निश्चय किया। पथरीली चट्टानों और चोटियों के बीच अत्यंत कठिन और घुमावदार रास्तों पर चलना वृद्ध और लंगड़ाने वाले जनरल के लिए आसान न था लेकिन अपने अद्भुत संकल्प के सहारे जिराड ने पहाड़ी रास्तों को पार करना शुरू किया। एक रात अचानक उन्हें तीन संगीनधारी रायफलों ने घेर लिया। जब उनमें से एक सिपाही स्विस बोली में बोला तो जिराड ने समझ लिया कि वे सुरक्षित इलाके में हैं।

ये सिपाही जिराड क़ो बैसल ले गए जहां उन्होंने अपना असली परिचय दिया। जैसे ही जर्मनों को पता चला कि जिराड उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं, उनकी झुंझलाहट का ठिकाना न रहा। स्विस अधिकारियों ने जिराड को वापस भेजने की जर्मन मांग ठुकरा दी।

जिराड जिस तरह फ्रांस के स्वतंत्र हिस्से में पहुंचे—वह भी कम दिलचस्प किस्सा नहीं है। उन्होंने कार द्वारा यात्रा की और तेजी के साथ जल्दी-जल्दी कारें बदली जिससे गेस्टापो के एजेण्ट भ्रमित हो गए। गेस्टापो के हाथ में हमेशा गलत कार लगती और जिराड किसी अन्य कार में बैठे यात्रा कर रहे होते।

सन् 1914 में जब जर्मनों की कैद से जिराड पहली बार भागे थे, तो हालैण्ड पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी को तार दिया थाः ''काम पूरा हो गया, स्वास्थ्य ठीक है—हेनरी''। इस बार उन्होंने फिर वही तार अपनी पत्नी के लिए भेजाः ''काम पूरा हो गया, स्वास्थ्य ठीक है—हेनरी''।

| 1                | The state of the s | -                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| No. of Lot, Lot, | The same of the sa | 100                          |
| 100              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                          |

17

इस महान् पलायन के बावजूद जनरल हेनरी जिराड अपने आपको आजाद महसूस नहीं कर पाए। इसकी वजह यह थी कि नाजियों ने उनके भाग निकलने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। एक ओर तो फ्रांस की पराजय से दुखी जनता ने जिराड का वीरोचित स्वागत किया और उन्हें अपने मानस का नायक बना लिया। दूसरी ओर नाजियों ने उनकी हत्या करने की कोशिशश शुरू कर दी क्योंकि मार्शल पेतां (फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोंच्च सेनापित) ने जर्मनों की मांग ठुकराते हुए जिराड को वापस करने से इंकार कर दिया। इसलिए नाजी हत्यारों से बचने के लिए जिराड को भूमिगत होना पड़ा। आसमान से निकले और खजूर में अटके वाली कहावत चरितार्थ हो गई। जर्मन कैद से भागकर वे पुन: स्वत: स्वीकार की गई कैद में फंस गए थे।

फिर भी जैसे इतिहास की मंशा तो कुछ और ही थी। अक्तूबर 28, सन् 1942 को अल्जीरिया के अरब फार्म हाउस में लेफ्टीनेंट जनरल मार्क डब्ल्यू. क्लार्क ने मित्र राष्ट्रों के समर्थक फ्रांसीसी अफसरों से फ्रांसीसी उत्तर अफ्रीका पर मित्र राष्ट्रों के संभावित कब्जे के संबंध में वार्ता की। इन लोगों को एक ऐसे सेनापित की तलाशा थी, जिसके आसपास विभिन्न फ्रांसीसी समूह गोलबंद हो सकें। इस बैठक में इस किठन काम के लिए जनरल जिराड का नाम प्रस्तावित किया गया।

कुछ दिनों के बाद फ्रांस के दक्षिणी तट पर एक पनडुब्बी रुकी। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने जिराड को पहले ही सूचना दे रखी थी। जिराड तैयार थे। इसी पनडुब्बी द्वारा उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों और अमेरीकियों के मिले-जुले आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए जनरल जिराड पहुंचे।

जनरल जिराड की मृत्यु सन् 1949 में अपनी सैनिक सेवाओं के लिए कई पदक जीतने के बाद हुई। उन्हें उसी कब्रिस्तान में सम्मानपूर्वक दफन किया गया, जहां नेपोलियन तथा फ्रांस के अन्य महान् सेनापितयों को दफन किया गया था।

0.0

## सरकण्डे की नाच से अंधमहांसागर की यात्रा

13000 मील लम्बा और 4500 मील चौड़ा अंध्रमहासागर। गहराई इतनी कि दुनिया की सबसे जंची चोटी एवरेस्ट भी डूब जाए। क्या इसे मामूली सरकण्डों से बनीं नाज से पार किया जा सकता है? पुरातत्वशास्त्री थोर हैरदाल का कहना था—हां! उनका दावा था कि कोई पांच हजार साल पहले मिस्र की प्राचीन सभ्यता इसी नाव के सहारे अंध्रमहासागर के पार तक पहुंची थी।

थोर हैरदाल की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता था। मजाक उड़ाने वालों की भी कमी न थी। अब उनके पास इसके सिवा कोई चारा न था कि स्वयं एक ऐसी नाव बनाएं और उससे इतने बड़े महासागर को पार करके अपना दावा सच्चा साबित करें।



न् 1969 की 9 जुलाई की सुबह। दक्षिण अमेरिका के तट के निकट अंधमहासागर में एक दिन पूर्व आया तुफान शांत हो चका था लेकिन सरकण्डों से बनी हुई एक नाव अभी भी लहरों से जुझ रही थी। समृद्र के कुछ थपेड़ों ने रात भर में सरकण्डों को बांधने वाली रिस्सियों और जंजीरों को तोड़ दिया था। नाव अपनी ही लम्बाई में दो हिस्सों में बंट चुकी थी तथा एक हिस्सा दूसरे से अलग होकर हिल रहा था। नाव पर सवार सात नाविकों को लगा कि यह उनके जीवन का ऑतम क्षण है। अंधमहासागर में सरकण्डों की नाव खेते-खेते इन नाविकों को परे 46 दिन हो चके थे। इस बीच उन्होंने भयानक से भयानक मसीबतें झेलीं थी लेकिन हर बार अंधमहासागर को उनके सामने मंह की खानी पड़ी थी। इस बार भी मौत के डर को भुलाकर ये नाविक महासागर को एक और शिकस्त देने पर आमादा हो गए थे। इन दस्साहसी नाविकों के नेता थे थोर हैरदाल। अगर वह सरकण्डे की नाव को टट जाने देते. तो दिनया के सामने यह कभी साबित न हो पाता कि मध्य अमेरिका तथा पेरु के जंगलों में मिस्र की सभ्यता कई हजार वर्ष पहले कैसे पहंची थी। अपने इसी दावे को सिद्ध करने के लिए नार्वे के इस प्रातत्वशास्त्री ने स्वयं सरकण्डे की नाव से अंधमहासागर पार करने का बीड़ा उठाया था क्योंकि मिस्रियों ने भी इस काम के लिए सरकण्डे की नावों का ही इस्तेमाल किया था। नाव के दोनों हिस्सों को रिस्सयों और सूजे की मदद से सी दिया गया। सिलाई के छेदों में से समृद्र का नीला पानी ऊपर जरूर आता रहा लेकिन थोर और उसके साथियों ने नाव को पनर्जीवन प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर ली थी।

थोर हैरदाल ने 13 हजार मील लम्बे और 45 सौ मील चौड़े अंधमहासागर को पार करने के लिए सरकण्डे की नाव के प्रयोग की प्रेरणा मिस्र के पुरातत्व संग्रहालयों में रखे मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों से ली थी। इससे उत्पन्न जिज्ञासा को मजबूत आधार देने के लिए थोर ने पेरु की यात्रा की। उन्हें वहां भी प्राचीन मिट्टी के बर्तनों पर ऐसे ही चित्र मिले।

मोरक्को और पेरु के उन स्थानों की यात्रा करके, जहां सरकण्डे की नावों से मछिलयां मारी जाती हैं, थोर ने मध्य अफ्रीका के देश चाड की राजधानी फोर्ट लामी की यात्रा की। यहां की विशालकाय झील (जिसके नाम पर ही उस देश का

नाम चाड पड़ा हैं) के किनारे बसे एक प्राचीन जाति के कबीले के सरदार से उस भेंट करनी थी। यही जाति सरकण्डें की नावें बनाती थीं। इसके लिए थोर को चाड के सुल्तान से अनुमित लेनी पड़ी। कबीले के रौबीले सरदार ओमर ने उसे अपनी नावें दिखाईं। वे बड़ी-बड़ी नावें थीं, जिनमें 10-12 व्यक्ति तक सवार हो सकते थे लेकिन थोर को तो एक छोटी नाव की ही जरूरत थी। सरदार से बातचीत करने में इसी कबीले के एक व्यक्ति अब्दुल्ला ने, जो फ्रांसीसी और अरबी भाषाएं जानता था, थोर की मदद की। थोर ने कबीले की एक नाव में बैठकर झील में नौका-विहार किया और नाव की लदान क्षमता का अनुमान लगाया। सरकण्डे की नाव की क्षमता ने उसे आश्चर्यचिकत कर दिया।

थोर ने सुल्तान की अनुमित से नाव-निर्माता मिस्र से बुलाए। अब्दुल्ला दुभाषिए के रूप में उनके साथ गया। सरकण्डे इकट्ठे करने के लिए उसे इथोपिया जाना पड़ा, जहां के पर्वतीय अंचल सरकण्डों से भरे पड़े हैं। गले में सलीबें लटकाने वाले अश्वेत साधुओं के कबीले के एक ठेकेदार से उसने सरकण्डों का सौदा तय किया। इस तरह 5 हजार घन फुट सूखे सरकण्डों से नाव का निर्माण शुरू हुआ। चाड से आए कारीगरों मूसा और ओमर ने स्वीडन के इतिहासशास्त्री तथा मिस्र की नौका निर्माण कला के अध्येता लैण्डस्टार्म तथा फिरौन की देवदार से बनी प्राचीन नाव के जीणोंद्वार में लगे मिस्र के प्रमुख क्यूरेटर व पिरामिड की दीवारों पर बने चित्रों के अध्ययन की मदद से नाव बनाई गई। 26 फुट ऊंचा (ऊपर की ओर 23 फुट तथा नीचे की ओर 23 फुट चौड़ा) पाल, पतवारें, मस्तूल, लगर, केबिन, उपयोगी वस्तुएं संग्रह करने के लिए मिट्टी के बर्तन, भारी-भारी घड़ों में पीने का पानी, कलपुर्जे



थोर हैरवाल अपने साथियों के साथ

मरम्मत के लिए लकड़ी, दो टन खाद्य समग्री इत्यादि सहित टनों सामान तैयार किया गया। 28 अप्रैल तक नाव बनकर तैयार हो गई।

थोर ने इस दुस्साहिसक यात्रा के लिए अपने अलावा छः अन्य देशों के 6 यात्री तलाश किए। पेशे से नाविक तथा रेडियो संचालन के जानकार अमेरिका निवासी नारमन, रूसी डा. अलेक्सांद्रेविच, इटली के कैमरामैन व 14 पर्वतारोहणों के अनुभवी कार्लो मोरी, अमेरिकी इण्डियन कबीले पर शोध करने वाले मैक्सिको के प्रोफेसर डा. सांतियागो, चाड के दुभाषिया व सरकण्डा विशेषज्ञ अब्दुल्ला, मिस्र के रसायन इंजीनियर, पेशेवर गोताखोर, बाल अभिनेता व जूडो चैम्पियन सौरियल ज्योजियस को थोर ने अपने साथियों के रूप में चुना। ये सभी व्यक्ति थोर की ही भांति खतरों से खेलने के शौकीन थे। साढ़े छः फुट लम्बे ज्योजियस की तो एक टांग पर घड़ियाल के काटने का निशान भी था। उसका कहना था कि वह जमीन से ज्यादा पानी में खुश रहता है।

नाव पर सात यात्रियों के देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नार्वे, रूसं, चाड, मिस्र, इटली, मोरक्को व मैस्सिको के झण्डे संयुक्त राष्ट्र संघ के झण्डे के साथ लहरा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र का झण्डा शेष विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था।

यात्रा को मई के माह में शुरू करना आवश्यक था क्योंकि बड़ा दिन सिर पर खड़ा था। अंधमहासागर के दूसरे छोर पर तूफान आने से पहले ही यात्रा खत्म हो जानी चाहिए थी। जिबाल्टर से परे अफ्रीका का सबसे प्राचीन बंदरगाह साफी ईसा पूर्व से ही यातायात का केंद्र बन गया था,इसलिए इसी से 25 मई को थोर की सुनहरी नाव अंधमहासागर में उतार दी गई। मोरक्को के पाशा की पत्नी ने बकरी के दूध का घड़ा, जो स्थानीय आतिथ्य का प्रतीक था, नाव पर फोड़कर उसे सूर्य देवता को समर्पित करते हुए यह कामना की कि नाव में सूर्य के समान गित आए। पाशा की पत्नी ने इन्हें साफी नाम का ही एक बंदर भी भेंट किया, जो पूरे अभियान में नाविक दल के साथ ही रहा।

5 हजार साल पुराने नमूने की नाव को देश-विदेश के पत्रकारों ने 'हुर्रा' की ध्विन के साथ विदा किया। विमानों व हैलीकाप्टरों ने अंधमहासागर की छाती पर तैरती नाव को अंतिम सलामी दी और सारा विश्व उत्सुकतापूर्वक प्रकृति के साथ किए जा रहे इस प्रयोग के सफल होने की दिल थामकर प्रतीक्षा करने लगा।

नाव ने सामने से बहती हुई उत्तर-पश्चिमी हवा पर काबू पाकर अपना रुख इच्छित दिशा में कर लिया और तट के समांतर बहने लगी। तब तक उस पर आफतों का हमला शुरू नहीं हुआ था। प्रकृति के कोप की पहली बानगी सरकण्डों की नाव को तब झेलनी पड़ी जब पहले ही दिन उसकी पतवारें टूट गईं। पतवारों की लकड़ी कमजोर थी। सातों नाविकों के मन आशंकाओं से भर गए। क्दरत से लड़ने का एक हथियार उनके हाथ से छिन च्का था। अब उन्हें ज्यादातर सागर की हवा और लहरों पर भरोसा करना था। पहला दिन हवा की कृपा पर ही कटा। पाल में हवा भर जाने में नाव मही दिशा में स्थिर भाव से तैरने लगी। नाव के आस-पास में गजरते हुए जहाज कहीं सरकण्डों की नाव से टकरा न जाएं, इसलिए कार्लों ने मम्तृल पर चंक्कर एक लालटेन बाध दी। थोर ने स्वयं रात भर पहरा दिया। पतवारों के बाद अब पान का नम्बर था। दूसरे दिन जब नाविकगण स्वयं को प्रकृति की ग्रोद में अपक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अचानक तेज आंधी आई। पाल को तानने वाला खम्भा टूट गया। अगर पाल को फौरन नीचे न किया जाता तो शायद वह फटकर चीथड़ों में बदल जाता। इस तरह यात्रा के दो दिनों में ही अध्यमहासागर ने अपना मनमौजी स्वभाव दिखा दिया। थोर और उनके साथी तीसरे दिन भी पाल को दोबारा नहीं लगा पाए। हां, सागर की लहरों से जूझते हुए उन्होंने पाल, पतवार और खम्भे की मरम्मत करने में जरूर कामयाबी हासिल की।

चौथे दिन नाविक दल को ऐसा लगा कि जैसे अंधमहासागर में दिशा और समय उनके हाथ से निकल गए हों। रेडियो पर साफी बंदरगाह से संकेत मिलने में कामयावी नहीं मिल पा रही थी। नारमन का चितित होना स्वाभाविक था। दिशा • का ज्ञान नाविक दल को अफ्रीका के कनारी द्वीप समूहों पर समुद्र से थोड़े ऊपर उभरे ख़तरनाक रेत के टीलों से हुआ। पांचवांदिन फिर तफ़ानी था लेकिन इतना खतरनाक नहीं कि बर्फीली उत्तरी हवा नाव को कोई नया नुकसान पहुंचा पाती। छठवें दिन नाविकों ने पूरी नाव के व्यवहार में एक नया परिवर्तन महसूस किया। तफान ने अपने थपेड़ों से नाव की रस्सियों को कड़ा कर दिया था। पानी में ज्यादा भीगने के कारण सरकण्डे फुल गए थे। इससे पूरी नाव की संरचना में जो कसाव आया, उससे नाव की गति में अधिक स्थिरता आती महसूस हुई। इस स्थिति का लाभ उठा कर नाविकों ने सरकंडे की नाव को एक बार फिर पाल से सजा दिया। दो सप्ताह गुजरे। जुन का पहला दिन आ पहुंचा। खतरनाक कनारी द्वीप समूह भी गजर गया और नाव रेत के टीलों से टकराने से बची रही। इस स्थिति में आकर थोर और उनके साथियों को अपने अभियान के एक पहल पर विश्वास जमने लगा कि सरकण्डों के इस ढांचे में समुद्र की छाती को काटने की क्षमता मौजूद है। आखिर उसमें अभी तक कोई खराबी नहीं आई थी। पतवारें भी फिर लगा दी गईं। सागर की ऊंची होती हुई लहरों से म्ठभेड़ होने लगी। नाव की औसत रफ्तार साठ जहाजी मील प्रतिदिन थी।

थोर हैरदाल और उनके 6 यात्रियों की यह यात्रा आशा और निराशा के बीच एक झूले की तरह झूल रही थी। हर नया दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। कभी-कभी दिन का आधा भाग आराम और मौज-मस्ती में बीतता और नाविक दल कल्पना करने लगता कि गुजरी हुई कठिनाइयां अपना चेहरा उन्हें दोबारा नहीं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri दिखाएंगी लेकिन तभी प्रकृति उनके इस सपने को निममतापूर्वक तोड़ देती और उन्हें एक बार फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन-मरण के सुंघर्ष से दो-चार होना पड़ता। 5 तथा 6 जून के दिन सुहाने थे, ज़ो समुद्र में ड्विकयां लगाकर नाव के सुनहरे पेंदे का निरीक्षण करने व शानदार भोजन करने में बीत गए। पर 10 जून का दिन उन्हें अंधमहासागर के गंदे, भूरे तथा हरे रंग के एक भाग के बीच गजारना पड़ा। चारों तरफ पानी पर तेल के ध्रव्ये और प्लास्टिक की बोतलें तैर रही थीं। अव्दल्ला को नमाज के लिए वजू का पानी, पीने के पानी वाले घडे से निकालना पड़ा। उसी दिन आखिरी मुर्गी जिवह की गई। अब ताजे मांस के रूप में केवल एक वतल वाकी थी, जिसे उन लोगों ने अभयदान दे दिया। अव उनके साथियों में एक प्राणी की और वृद्धि हो गई थी। साफी बंदर के साथ-साथ बत्तख भी नाव पर गुजारे जा रहे इन अद्भृत क्षणों की भागीदार वन चुकी थी। रात फिर तूफान से लड़ते, गुजरी। सुबह होते-होते नाव का संतुलन विगड़ गया। उसका पिछला हिस्सा पानी में घुस गया। चाल में रुकावट आ गई। भयानक सर्दी के वावजूद ज्योर्जियस, यूरी और नारमन ने गोता लगा नाव के पेंदे का निरीक्षण किया। पैंदे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। धीरे-धीरे कोहरे और बारिश में डूबा 18 जून का दिन आया। उस दिन नाविकों ने हिसाव लगाया कि वे अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट की ओर एक हजार मील की यात्रा कर चुके हैं लेकिन नाव के पिछले भाग का पानी में डूबना अभी भी जारी था। लहरें नाविकों से टकराने लगी। नाव के दो टुकड़े हो जाने की पूरी संभावनाएं पैदा हो गई। स्थिति अत्यंत नाजुक थी। थोर ने मन में कहा कि अगर नाव टूट गई तो वे लाइफ वेल्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसकी आशंका उस समय सच होते दिखाई दी जब उसने एक जबरदस्त लहर के नाव से टकराने के वाद खुद को घुटनों-घुटनों पानी में खड़ा देखा। अब उन्हें असफलता और मृत्यु से बचने के लिए नाव के पछले हिस्से का इलाज करना ही था। एक लकड़ी को आरी से चीर कर पतला किया गया। इसे नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया गया। यह तरकीव काम आई। किस्मत ने वहादुरों का साथ दिया। नाव का पिछला सिरा थोड़ा ऊपर उठ गया।

परन्तु अभी और भी भयानक लड़ाई लड़नी वाकी थी। मृश्किल से एक घंटा ही गुजरा होगा कि लहरों ने बची-खुची पतवारों को तोड़ डाला। पाल गिरने की जोरदार आवाज हुई। नाव एक तरफ झुकने लगी। आसमान ने भारी वारिश शुरू कर दी। अब कोई चारा नहीं था। नाविकों को लंगर डालने पड़े। दो लंगरों के सहारे नाव कुछ थमी लेकिन अब नाविक दल के सामने फिर वहीं समस्या थी। उनके पास खेने के लिए कुछ भी न था। वे एक वार फिर मागर की दया पर नि भर थे।

नाव जब उष्णकटिबंध के इलाके में पहुंची तो थोर को थोड़ी राहत महस्स हुई। नाविकों ने परेशानियों के असर को झटक देने के लिए शैम्पेन और तेज रूसी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and egangoti शराब वोदका का इस्तेमाल किया। कालों ने शानदार दावत का इतजाम किया। यह पिछले 5-6 दिन के कठोर संघर्ष को बिना किसी मानवीय क्षति के पार कर लेने का पुरस्कार था। पर बेर्डे द्वीप समूह को पार करने के तुरंत बाद उन पर पहाड़ जैसी जंदी-जंदी लहरों के हमले शुरू हो गए। नाव बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। उसका पाल भी टूट गया। केबिन में पानी भरने लगा। लेकिन इस दुर्दशा का दूसरा पहलू यह भी था कि सागर की लहरें नाव को 50-60 जहाजी मील प्रतिदिन के हिसाब से अमेरिका की ओर धकेलती रहीं।

सागर से मुकाबला हो और उस में रह रहे भयानक जीव-जंतुओं से न निबटना पड़े—यह असम्भव है। थोर हैरदाल के दल को इन मुसीबतों से भी लड़ना था। 28 जून को लहरें शांत थीं। कपड़े धोये जा रहे थे। यात्रा के सुखों-दुखों की दास्तान डायरियों के पृष्ठों पर लिखी जा रही थी। तभी नाव के किनारे समुद्र में पैर लटका कर पतवार ठीक कर रहे नारमन पर बुलबुलेनुमा जहरीले कीड़ों ने हमला बोल दिया। ये कीड़े फौज की शक्ल में चलते हैं। इनके बेड़े का कुछ हिस्सा सैनिकों का काम करता है, कुछ हिस्सा पूरे बेड़े के लिए भोजन जुटाता है। ये कीड़े अपने शिकार पर तेजाबनुमा पदार्थ छिड़कते चलते हैं।

नारमन की दिल दहलाने वाली चीख ने उसके साथियों का दिल हिला दिया। डा. यूरी उन्हें किसी तरह होश में लाए और परीक्षण के बाद उन्होंने घोषणा की कि नारमन की जान सिर्फ अमोनिया से बच सकती है। आदमी के पेशाब में अमोनिया होता है। नाविक दल के साथियों की पेशाब नारमन की टांगों पर दो घण्टे तक मली जाती रही। रोगी पीड़ा से कराहता और उछलता रहा लेकिन अंत में उसे नींद आ गई। अगले दिन उसकी हालत में कुछ सुधार आया। नारमन को पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगा।

जब नाव दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट थी, तो एक घोड़याल ने सरकण्डों को अपने मुंह में दबोच लिया। अब ज्यौर्जियस की बारी थी। घड़ियालों से निबटने का उन्हें पुराना अभ्यास था। अफ्रीका का जूडो चैम्पियन अपना भाला लेकर घड़ियाल से लड़ने लगा। लड़ाई ज्यादा लम्बी नहीं चली। ज्यौर्जियस की जीत हुई। नाविक का भाला घड़ियाल के मर्मस्थल को बेध गया।

सरकण्डे की नाव ने अब तक यह साबित कर दिया था कि अगर वह लकड़ी से बनाई गई होती तो अब तक निश्चित रूप से नष्ट हो गई होती क्योंकि हर बार सागर के हमले से नाव में लगाई गई लकड़ी ही टूटी थी। सरकण्डे अपनी जगह सही सलामत थे। अब्दुल्ला का यह दावा सही सिद्ध हो रहा था कि जब तक सरकण्डों को रिस्सियां जकड़े रहेंगी, तब तक नाव तैरती रहेगी।

सरकण्डे की नाव, समुद्री हवाओं और 6 सप्ताह के संघर्षपूर्ण जीवन ने नाविक दल की कल्पना को 5 हजार साल पीछे फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी-कभी Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri उन्हें लगता कि उनमें तथा प्राचीन मिस्रियों में कोई अंतर नहीं है, जो अपनी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर तक फैलाने के लिए सरकण्डों की नावों पर सागरों को जीतने निकल पड़े थे। उनके उस सपने को रेडियो की आवाज तोड़ती। तब उन्हें भान होता कि एक प्राचीन दुस्साहस को दोहरा रहे हैं। रेडियो से उन्हें पता चलता कि कई देशों के रेडियो सूत्र नाविक दल की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। रेडियो द्वारा ही थोर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ऊ-थांत तथा सात राष्ट्रों के प्रधानों से श्भकामनाओं का आदान-प्रदान किया।

9 जुलाई का दिन यात्रा का सबसे खतरनाक दिन था जब नाव बीच में से दो टुंकड़े हो गई। अंधमहासागर ने क्रोधित होकर सरकण्डों की नाव को अंतिम बार नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयास किया। शायद उसे पता नहीं था कि वह नाव केवल सरकण्डों से ही नहीं बनी थी वरन् उसमें मानवीय साहस और संकल्प की कभी न टूटने वाली रस्सी का भी योगदान था। नाव के दोनों भाग आपस में सी दिए गए। समुद्र की उद्दण्डता हार मानने से पहले भयानक वर्षा के रूप में एक बार और गरजी, लेकिन तब तक थोर के संदेश के मुताबिक उसकी पत्नी सफेद स्टीमर में एक फिल्म फोटोग्राफर को लेकर बारबाडोस से पूर्व की ओर चल पड़ी थी। इस फोटोग्राफर को सागर-यात्रा अभियान की फिल्म उतारनी थी। बारिश का मुकाबला करने में बेचारी बत्तख की टांग टूट गई, जिसे डा. यूरी ने बाद में जोड़ा। जैसे-जैसे क्षितिज पर मौजूद एक सफेद धब्बा स्टीमर की शक्ल लेता गया वैसे-वैसे नाविक दल पर संकट के बादल छंटते गए। नाविकों ने स्टीमर की शरण ली। टूटी नाव को सागर में छोड़ दिया गया।

थोर ने अंधमहासागर को इसके बाद आयोजित किए गए दूसरे अभियान के दौरान पूरा करके पहले अभियान की कमी को पूरा कर दिया। इस बार उसने नाव के आकार में वृद्धि की। पतवार, मस्तूल, पाल तथा पिछले भाग की मजबूती का विशेष ध्यान रखा गया। अपने सभी पुराने साथियों के साथ साफी बंदरगाह से ही इस दूसरी यात्रा का शुभारंभ हुआ। पहली यात्रा के अनुभवों ने नाविक दल की दसरी यात्रा को आसानी से सफल बना दिया।

8 जुलाई को सरकण्डे की दूसरी नाव बारबाडोस से केवल दो सौ जहाजी मील दूर रह गई। 12 जुलाई को पश्चिम से समुद्री चिड़ियों का झुण्ड सरकण्डों की नाव के ओर मुड़ा। 57 दिन बाद नाविकों ने धरती देखी। उनके सिर पर विमान चक्कर काटने लगे। इन्ही विमानों में से एक में बारबाडोस के प्रधानमंत्री थे। 50 से अधिक नावों और जहाजों ने विजयी अभियानकतांओं की अगवानी की। 32 कि जहाजी मील की समुद्री यात्रा विश्व इतिहास में थोर हैरदाल, उनके 6 साथियों तथा सरकण्डों की नाव को अमर बना गई।

## नेताजी और आज़ाद हिंद फौज

द्वितीय विश्वयुद्ध के जथल-पुथल भरे वातावरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेजों की नजरबंदी से प्लायन तथा धुरी राष्ट्रों के नेताओं से गठजोड़ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीव हिला देने वाली घटना थी। यह दूसरी बात है कि विश्व राज़नीति के वास्तविक शक्ति-संतुलन ने अंत में नेताजी को पराजित फासिज्म के साथ खड़ा कर दिया लेकिन निस्संदेह उनके सारे कामों के पीछे भारत को जैसे भी हो स्वतंत्रता दिलाने की भावना काम कर रही थी।

इस कहानी में , नेताजी के अभूतपूर्व पलायन, हिटलर से जनकी मुलाकात, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी भारतीयों की देशभिक्त तथा जापान की मदद से युद्धबंदियों की अनोखी फौज बनाने के विश्वप्रसिद्ध घटनाक्रम को संक्षेप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है।



इी दूर जाकर चेहरे से गुस्सैल लगने वाला वह पठान कलंकता की एक पतली-सी गली में मुड़ गया। दस कदम जाकर उसने एक दरवाजा खटखटाया। एक दुबले पतले युवक ने दरवाजा खोलकर पूछा "तुम कौन हो?" पठान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया—"मैं हूं।" उस युवक ने चौंककर कहा—"अरे आप!" अंदर आइए।" पठान फौरन अंदर चला गया और युवक ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर वह युवक और पठान आपस में शुद्ध बगला में वातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वह युवक और पठान आपस में शुद्ध वगला में वातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वह युवक उसी मकान से एक सम्भ्रांत लगने वाले मौलवी के साथ निकला। ये मौलवी साहव फरीटे के साथ शुद्ध उर्दू वोल रहे थे। दोनों एक छोटी-सी कार में बैठ गए। कार 50-60 मील प्रति घण्टे की रफ्तार से बर्दवान की ओर दौड़ने लगी। देखते ही देखते कार बर्दवान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। प्लेटफार्म पर फ्रिण्टयर मेल खड़ी थी। युवक ने मौलवी साहब के लिए पंजाब का टिकट खरीदा और उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ा दिया। फ्रिण्टयर मेल पंजाब के लिए चल दी और युवक वापस कलकत्ता चला गया।

ये मौलवी साहब और कोई नहीं, वही गुस्सैल से लगने वाले पठान थे। इसी पठान को, उस पतली गली में घुसने से कुछ देर पहले अग्रेजों के गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर जनरंजन राय ने रोककर कुछ पूछताछ की थी। उस समय यह पठान ठेठ पश्तो लहजे में बोल रहा था तथा उसकी भाव-भंगिमाओं से गुस्सा टपक रहा था। जासूस जनरंजन राय की ड्यूटी अंग्रेज सरकार द्वारा नजरबंद किए गए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुभाषचंद्र बोस के घर पर लगी हुई थी। घर के बाहर पुलिस की चौकी थी। चारों ओर जासूसों का जाल विछा हुआ था। सुभाष वाबू को घर के बाहर चहारदीवारी तक जाने की भी इजाजत न थी। उनके पास आने वाली डाक पर सख्त सेंसर लगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से सुभाष वाबू ने भी अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने दाढ़ी बनानी भी बंद कर दी थी। वे चश्मा भी यदा-कदा ही लगाते थे।

26 जनवरी, सन् 1941 को पूरे दिन कलकत्ता में 'स्वतंत्रता दिवस' के उपलक्ष्य में होने वाली सभाओं में जासूसी करते-करते थके हुए जनरंजन राय ने जब सुभाष बाबू के घर के बाहर अपनी ड्यूटी शुरू की, तो थकान के कारण उसे झपकी आ गई। आधी रात के करीब जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकें सामने सड़क पर एक लम्बा-तगड़ा पठान आराम से चला जा रहा है। राय ने उसे आवाज

Digitized by Arva Samai Foundation Chepparand के समिक दी—"रुको, देकर रोका। जब वह नहीं रुका तो उसे शक हुआ और उसन धर्मकी दी—"रुको, वरना गोली मार दूंगा।" अब उस पठान को रुकना पड़ा।

पठान गुरगाबी जूते, पठानी कुर्ता, सलवार और सिर पर साफा पहने हुए था। जासूस राय ने उससे इतनी रात में सड़क पर घूमने का कारण पूछा। पहले तो पठान ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया लेकिन जब उसे हवालात में डाल देने की धमकी दी गई तो उसका स्वर कुछ नम्र हुआ, 'अरे! मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो अपने घर से आ रहा हूं। मेरी पत्नी बीमार है। डाक्टर ने मुझे अभी दवा लाने के लिए भेजा है।".

पठान के इसं तर्क और पश्तो लहजे से प्रशावित होकर जनरंजन ने उसे जाने दिया। यह पठान जब मौलवी के वेश में फ्रिण्टियर मेल से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसने पाया कि पूरा स्टेशन जासूसों और पुलिस वालों से भरा पड़ा है। जासूसों की फौज स्टेशन पर सुभाषचंद्र बोस को पकड़ने के लिए आई हुई थी, जो नजरबंदी के पहरे को धोखा देकर भाग निकले थे लेकिन मौलवी साहब अत्यंत आत्मविश्वास से उर्दू में बातचीत करते हुए स्टेशन से बाहर निकल आए।

ठीक तीन दिन बात इस मौलवी को जासूस जनरंजन राय को फिर से चकमा देना पड़ा। दिल्ली रेलवे स्टेशन से फ्रिण्टियर मेल में ही पेशाबर जाने के लिए जिस डिब्बे में मौलवी साहब चढ़े, उसी में जासूस जनरंजन राय पहले से बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मौलवी साहब ने फौरन अपने सूटकेस सहित डिब्बे से उतरने का उपक्रम किया लेकिन सी.आई.डी. इंस्पेक्टर ने उनसे अनुरोध किया वे उसी डिब्बे में वैठें। इस पर मौलवी साहब पूरे आत्मिवश्वास के साथ जासूस की बगल में जम गए। कुछ दूर चलने के बाद रेलगाड़ी एक स्टेशन पर कक गई। जासूस राय स्टेशन पर उतरा और प्लेटफार्म पर बने तार घर में घुस गया। मौलवी को संदेह हुआ कि कहीं यह पुलिस को तो बुलाने नहीं गया है। वास्तव में राय ने लाहौर तार भेजा था क्योंकि उसे पूरा-पूरा शक था कि मौलवी के वेश में सुभाष चंद्र बोस उस डिब्बे में सफर कर रहे हैं। दो घण्टे बाद मुगलपुरा स्टेशन आ गया। इसके बाद लाहौर था, जहां स्टेशन पर दो सौ सशस्त्र पुलिस के जवान मौलवी साहब का इंतजार कर रहे थे लेकिन मौलवी साहब मुगलपुरा पर ही उतर पड़े। जनरंजन राय ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन मौलवी साहब ने बड़े प्यार से जवाब दिया, "मगलपुरा और लाहौर में दूरी ही क्या है?"

जासूस का जाल छिन्न-भिन्न हो गया था लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वह भी मुगलपुरा पर उतर कर मौलवी का पीछा करने लगा। मौलवी ने भी यह भांप लिया। वह फौरन स्टेशन के सामने के एक होटल में घुस गए। जासूस राय कुछ क्षणों तक होटल के बाहर उनका इंतजार करता रहा फिर उसने पास ही खड़े एक सिपाही से थाने का पता पूछा। थोड़ी ही देर बाद सादे वेश में पुलिस की एक टुकड़ी होटल के बाहर मौजूद थी। जासूस राय अभी अपनी अगली रणनीति निर्धारित ही

न कर पाए थे कि होटल से सिल्क का सूट पहने और कीमती फैल्ट हैट लगाए एक असाहब निकला, जिसने जासूस द्वारा रोके जाने पर झिड़कने वाले स्वर में टूटी-फूटी लेकिन रूआबदार हिंद्स्तानी में बताया कि उसका नाम गाई मितरा है और वह पांडिचेरी में रहने वाला एक फ्रांसीसी है। इतना बताकर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह फ्रांसीसी पास ही में खड़ी एक टैक्सी में बैठकर आंखों से ओझल हो गया। उस समय तक स्भाष बोस के जीवित या मृत पकड़े जाने पर सरकार भारी इनाम की घोषणा कर चुकी थी। जासूस राय इस इनाम को जीतने के लिए कृत-संकल्प था। उसने लाहौर के सारे नाके बंद करवा दिए, फिर भी सुभाष बाबू का कोई सराग न मिलने पर वह खुफिया पुलिस के साथ पेशावर पहुंचा। उसकी आंखें उसी पठान को तलाश कर रहीं थीं, जो उसे सुभाष बाबू के घर के सामने से गुजरते हुए आधी रात को दिखा था और जिसने अपनी बीवी के लिए दवा खरीदने का बहाना किया था। अचानक उसने एक देहाती पठान को देखा। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और हाथ में रिवाल्वर लिए हुए वह खुफिया दल के साथ पठान पर झपटा। पठान फौरन एक गली में घुस गया और तेज दौड़ लगाई। खुफिया दल उसके पीछे-पीछे था। दौड़ते हुए पठान एक मदान के दोनों ओर बने बंगलों की कतारों में से एक में घुस गया। यह एयरफोर्स के एक युवक फ्लाइंग अफसर वसंत कुमार का बंगला था। इस अफसर ने जासूस राय को डांट कर बंगले से बाहर. निकाल दिया। इसके बाद वह बंगले के अहाते में खड़े पेड़ों के एक झुरमुट के पास गया और धीरे से बोला-"महान आत्मा! अब आप बाहर निकल आइए। रास्ता साफ है। मैंने आपको झुरमुट में छिपते देख लिया था।"

पठान धड़कते हृदय से झुरमुट से बाहर निकल आया और उसने पूछा—''तुम मुझे कैसे जानते हो?'' उस फ्लाइंग अफसर ने जवाब दिया, ''भला अपने जीवनदाता को कोई भूल सकता है? आप चाहे जिस वेश में हों, मेरी आंखें कभी गलती नहीं करेंगी। आपने ही तो बाढ़ में मेरे प्राण बचाए थे। क्या वह प्राण दान कभी भुलाया जा सकता है?''

पठान के वेश में सुभाष बाबू की स्मृति में एक पढ़ा-लिखा लेकिन आवारागर्द युवक घूम गया, जिसे बाढ़ में डूबने से बचाने का मौका उन्हें मिला था।

बाद में वायुसेना के इसी फ्लाइंग अफसर ने सुभाष बाबू को पठान के ही वेश में एक काफिले में शामिल करवा कर काबुल पहुंचा दिया।

स्भाष चंद्र बोस के भाग निकलने की खबर का महत्व अंग्रेज सरकार की निगाह में इसिंजए भी था क्योंकि उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल दुनिया पर मंडरा रहे थे। सोवियत संघ ने पूंजीवादी देशों के षड्यंत्र को असफल करने के लिए हिटलर से अनाक्रमण संधि कर ली थी। ब्रिटेन को अपना पूरा अस्तित्व खतरे में लग रहा था। ध्री राष्ट्रों में से एक जापान ने 7 दिसम्बर सन् 1941 को प्रलहार्बर पर हमला

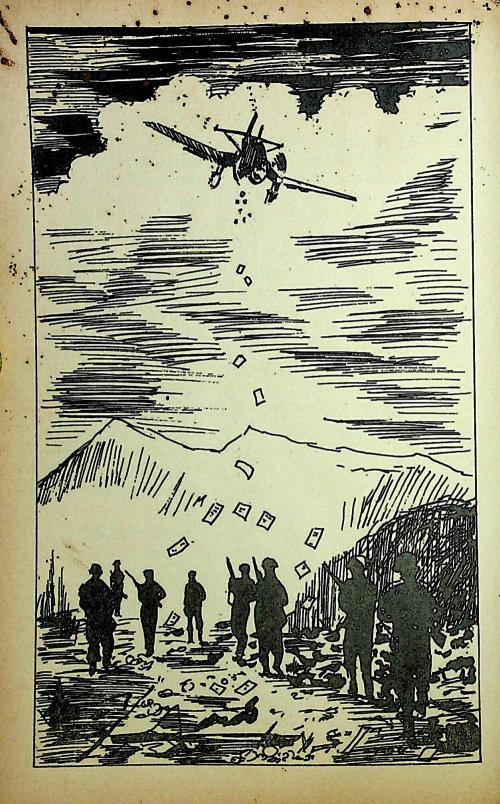

करके अचानक कब्जा कर लिया। 25 दिसम्बर तक पेनांग वेक आइंलैण्ड और हांगकांग पर उसका कब्जा हो गया। ब्रिटिश सैनिक हर जगह से भाग रहे थे। 15 फरवरी, सन् 1942 तक सिगापुर जापानियों के हाथों में था। हजारों सैनिक जापानियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे थे। इन्में से 32 हजार भारतीय सैनिक थे। 17 फरवरी, सन् 1942 को सिगापुर के फेरज पार्क में पराजित भारतीय सैनिकों को मेजर फूजीवाड़ा ने कैप्टन मोहन सिंह के हवाले कर दिया। विश्व के सैनिक इतिहास में पहली बार युद्धबंदियों की फीज बनाने की घोषणा कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई। इस फीज का नाम रखा गया—आजाद हिंद फीज।

9 व 10 मार्च को थाइलैण्ड और मलाया के भारतीयों के एक प्रतिनिधि सम्मेलन में रास बिहारी बोस द्वारा भेजा गया एक निमंत्रण पत्र पढ़ कर सुनाया गया। इसी के अनुसार 28, 29 व 30 मार्च, सन् 1942 को टोकियों में बोस की अध्यक्षता में जापान, चीन, मलाया और स्याम (थाईलैण्ड) के भारतीयों का सम्मेलन टोकियों में हुआ। जिसमें आजाद हिंद संघ की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य आजाद हिंद फौज इत्वारा भारत की आजादी के लिए लड़ना था।

उधर सुभाष काबुल से रूस पहुंचे और वहां उन्होंने स्तालिन से भेंट करने की असफल कोशिश की। वहां के राजनीतिक वातावरण में रूस तथा जर्मनी के बीच होने वाली अनाक्रमण संधि के टूटने की संभावना थी। इसलिए वहां से कुछ आशा न रखकर सुभाष बाबू जर्मनी की ओर रवाना हो गए। वहां उन्होंने हिटलर से भेंट की। उन्हीं दिनों भारतीय सेना के दसवें ब्रिगेड के ऊपर, जो लीबिया में लड़ रहा था, जर्मन विमानों ने बमों के बजाय पर्चे बरसाए, जिन पर सुभाष बाबू का संदेश लिखा हुआ था—''मैं जर्मनी पहुंच गया हूं। आपसे मुझे लम्बी कहानी कहनी है। यह हमारा युद्ध नहीं है। ब्रिटेन और जर्मनी आपस में लड़ें, इससे हमें क्या मतलब। कृपया आप लड़ाई बंद करें।''

इस पर्चे के जादुई असर के फलस्वरूप भारतीय सैनिकों ने लड़ाई बंद कर दी और हिथार डाल दिए। ड्रेस्डन में इन्हीं सैनिकों के साथ उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और ड्रेस्डन को ही प्रधान कार्यालय घोषित किया। 26 अप्रैल को उन्होंने बिलिन रेडियों से अपना संदेश प्रसारित किया। सुभाष बाबू नेताजी कहलाए। ड्रेस्डन में मुख्यालय पर तिरंगा झण्डा लहराया गया। उनका संदेश सुनकर मलाया तथा जापान के भारतीयों ने उन्हें अपने यहां आने केलिए निमंत्रण दिया। यूरोप से जापान तक उन्होंने खतरों से भरे समुद्र में पनडुब्बी से लम्बी यात्रा की। 15 जून को पूर्वी एशिया के 8 देशों के सौ भारतीय प्रतिनिधियों ने एक सप्ताह तक बैंकाक में सम्मेलन करके आजाद हिंद फौज को मान्यता दी तथा उसका ध्येय विश्वास, एकता और बिलदान घोषित किया गया। सम्मेलन ने तय किया कि भारत में जब क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ेगा, उसी समय ब्रिटिश उपनिवेशों पर हमला किया जाएगा। जापान से अनुरोध किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन होते ही

भारतीयों की सार्वभौमिकता स्वीकार की जाए और भारतीयों को शत्रु की प्रजा न

29 जून, सन् 1943 को टोकियो रेडियो से सुभाष बाबू का 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का प्रसिद्ध संदेश प्रसारित हुआ। 4 जुलाई को सिगापुर में भारतीय सम्मेलन में आजाद हिंद फौज ने 'जय हिंद' के गगनभेदी स्वर में अपने सर्वोच्च सेनापित का स्वागत किया। 9 जुलाई को म्यूनिसिपल पार्क में एक लाख से ऊपर की विशाल रैली हुई। जिसमें नेता जी ने महिलाओं की रानी झांसी ब्रिगेड बनाने की इच्छा प्रगट की। 1 अगस्त, सन् 1943 तक केवल मलाया में आजाद हिंद संघ की 60 शाखाएं बन गईं और सदस्यता 1 लाख 70 हजार तक हो गई। रानी झांसी ब्रिगेड के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया था। 15 अगस्त को सिगापुर में 30 हजार लोगों की आम सभा में नेताजी ने आजाद हिंद फौज व सरकार का कार्यालय क्रमशः बर्मा व रंगून ले जाने की घोषणा की। 25 अगस्त को उन्होंने फौज का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर सैनिकों को ''दिल्ली में वायसराय के भवन पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने" के लिए ललकारा। 26 सितम्बर को उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुरशाह जफर के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 अक्तूबर को सिगापुर में पूर्वी एशिया के भारतीयों के सम्मेलन में 'अस्थाई आजाद हिंदें' सरकार की स्थापना की गई। 21 नवम्बर को जापानी आधिपत्य के शांघाई नगर में नेता जी गए। वहां के भारतीयों ने अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें अर्पित कर दी।

नेताजी को आधुनिक युद्ध नीति, विश्वयुद्ध की परिस्थितियों तथा मलाया के भूगोल इत्यादि के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी थी। सन् 1943 के अंत में नेताजी के बगल में खड़े होकर जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने डेढ़ घण्टे तक आजाद हिंद फौज की सलामी ली। जनवरी, सन् 1944 में फौज ने अपना आक्रमणात्मक अभियान शुरू किया। 18 मार्च को पहली बार भारतीय सैनिकों ने बर्मा की सीमा पार करके कोठिया पर अधिकार कर लिया। आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज को नेताजी ने बधाई दी। अप्रैल में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई, जिसमें धनी और सम्पन्न भारतीयों ने अपनी पूंजी लगा दी। 5 जुलाई, 1944 को रंगून में नेताजी को सोने, चांदी, व जवाहरात से तौला गया। एक मुसलमान ने 1 करोड़ रुपये का दान दिया।

तेभी वर्षा का मौसम आ गया। नेताजी ने अग्रिम आक्रमण की योजना और तैयारी के लिए युद्ध स्थिगित करने की घोषणा की।

इसके बाद का इतिहास तत्कालीन विश्व राजनीति के अंदर फासिस्टों की पराजय का इतिहास है। स्तालिनग्राद के मोर्चे पर लाल फौज ने जबर्दस्त मोर्चा लेकर

हिटलर को पराजित कर दिया। मार्शल जुकीव के नेतृत्व में लाल फौज बर्लिन की ओर बढ़ गई। टीटो के नेतृत्व में युगोस्लाविया से नाजियों को खदेड़ दिया गया। जापान की भी पराजय होने लगी। उसने आजाद हिद फौज को मदद देना बंद कर दिया। नेताजी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वे सैनिकों के साथ रणक्षेत्र में रहना चाहते थे लेकिन उन्हें बैंकाक जाना पड़ा। 5 व 8 अगस्त, सन् 1945 को हिरोशिमा व नांगासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने पर्ल हारबर का बदला ले लिया। जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी, सम्राट हिरोहितो से मिलने के लिए टोकियो जाने हेतु एक विशेष विमान में बैठे लेकिन उनका विमान रास्ते में ही दर्घटनाग्रस्त हो गया।

23 अगस्त, सन् 1945 को भारतीय देशभक्तों के ऊपर वजपात की तरह टोकियों रेडियों से प्रसारित यह खबर गिरी "आजाद हिंद की अस्थाई सरकार के सर्वोच्च अधिकारी सुभाष चंद्र बोस का अपने सहायक कर्नल हबीबुर्रहमान के साथ बैंकाक से टोकियों जाते समय फारमोसा के समीप ताईहोकू नामक स्थान पर विमान दुर्घटना में निधन हो गया।"

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फासिस्ट धुरी राष्ट्रों की मदद से भारत को आजाद कराने की योजना बनाई थी लेकिन वह उसमें सफल न हो सके। विश्व मानवता के हित में धुरी राष्ट्रों की पराजय आवश्यक थी। उनकी पराजय के साथ ही आजाद हिंद फौज की अग्रगित समाप्त हो गई लेकिन आजादी की जो लगन और इसके लिए सर्वस्व समर्पित करने की जो उत्कट अभिलाषा उनके मन में थी, उसमें उन्हें भारतीय जनता के वीर नायक के रूप में अमर प्रतिष्ठा प्रदान की।

0.0

## दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे की तलाश

हिटलंर की नाजी पार्टी का जल्लाद एडोल्फ आइखमैन।
दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा, जिसने 60 लाख यह दियों को
मौत के घाट उतार दिया। नस्लवाद में लिपटी दरिंदगी का
कूरतम खलनायक। दितीय विश्वयुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों
की फौजें आइखमैन को उसके अमानवीय कुकमों की सजा
नहीं दे पाईं। यह दियों के राष्ट्र इजरायल की स्थापना होने के
बाद यह बीड़ा उठाया गंजे जासूस फ्रीदमन, उसके साथ
मानोस व अन्य जासूसों की एक टोली ने। उन्होंने यह दियों
को जड़मूल से समाप्त करने की कोशिश करने वाले
आइखमैन की तलाश में दुनिया का चप्पा-चप्पा छान
मारा।

क्या वे आइखमैन को पकड़ सके? क्या आइखमैन की मौत की खबर वास्तव में झूठी थी? दुनिया की सबसे बड़ी तलाश!



CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

🙎 तीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद विजयी मित्र राष्ट्रों की फौज़ों द्वारा हिटलर और उसके साथियों की तलाश शुरू हुई। उसका मुख्य सेनाध्यक्ष रिबेनट्राय बर्लिन के एक होटल से गिरफ्तार कियाँ गया। हिमलर को फांसी दे दी गई। मार्शल गोयरिंग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नाजी प्रचारमंत्री गोयबल्स हिटलर के साथ ही उसके बंकर में जल मरा। हजारों अन्य नाजी पकड़े गए। उन पर न्यूरेम्बर्ग में मुकद्दमे चले। उन्हें फांसी से लेकर कैद तक की कड़ी से कड़ी सजाएं मिली लेकिन कुख्यात नाजी हत्यारे एडोल्फ आइखमैन का कहीं पता-नहीं चला। आइखमैन, जिसने 60 लाख यहूदियों को गैस की भट्टी में झोंक दिया था। हिटलर के नस्लवाद और यहूदी-विरोध को मूर्तरूप देने वाला आइखमैन, मित्र राष्ट्रों की आंखों में धूल झोंककर चुपचाप फरार हो चुका था। यही आइखमैन विश्व भर की पुलिस को चकमा देकर कई वर्ष तक किसी के हाथ नहीं आया, जिससे धीरे-धीरें उसे तलाश करने की उत्सुकता समाप्त होती गई। यहां तक कि उसे मृत तक मान लिया गया। एक व्यक्ति ऐसा भी था, जो यह मानने के लिए तैयार न था कि नाजी हत्यारा आइखमैन मर चुका है। आइखमैन की मौत के जितने भी सब्त मिले थे, उन पर उसे यकीन न था। यह था इजरायली जासूस फ्रीदमन, जिसे इजरायल के निर्माण के पश्चात् नवगठित खुफिया विभाग के चीफ ने एक जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था—''आज से आपका सिर्फ एक काम रह जाता है, एडोल्फ आइखमैन को कहीं से भी खोज निकालना। वह अभी मरा नहीं है। वह कहीं छिपा बैठा है। वह एक युद्ध अपराधी है। वह हमारे भाइयों का हत्यारा है। हम आइखमैन को अपने सामने देखना चाहते हैं।"

फ्रीदमन पोलैण्ड के एक नाजी यातना-शिविर में रहकर स्वयं उन अमानवीय परिस्थितियों को भोग चुका था, जो जर्मन नस्लवाद ने उसकी कौम के लिए पैदा की थीं। उसके सिर के बाल इसी शिविर की यातनाओं के कारण उसका साथ फ़ोड़ चुके थे। यह जानता था कि आइखमैन को तलाश करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि उसके पास इस नाजी जल्लाद की न तो कोई तस्वीर उपलब्ध थी और न ही कोई अन्य पहचान। फिर भी उसने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। और इस तरह शुरू हुई दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी खोज! यह एक राष्ट्र द्वारा ऐसे अपराधी की खोज थी, जिसने धरती पर किए जा सकने वाले जघन्यतम अपराध किए थे।





आइख़मैन की तलाश करने के लिए सबसे पहले फ्रीदमन ने इंजराइल तथा उसके बाहर बने तमाम शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगाने शुरू किए। इन्हीं शिविरों में लाखों यहूदी नाजी यातनाओं के शिकार हुए थे। उसने काफी लोगों से भेंट की लेकिन परिणाम अधिक आशांजनक नहीं निकले। उसे केवल इतना पता चला कि आइखमैन का व्यक्तित्व इस कदर मामूली है कि भीड़ में उसे पहचानना लगभग नामुमिकन ही है। दरअसल, आइखमैन ने नाजी सिद्धांत के अनुसार कभी किसी यहूदी से दोस्ती ही नहीं की थी। हर यहूदी के लिए वह अमानवीयता और मृत्यु की काली परछाई मात्र था।

फ्रीदमन ने इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिकी खुफिया विभाग के दरवाजे खटखटाए। नाजी विरोधी गुप्त संगठनों के सदस्यों से संपर्क किए। अनेक देशों के पुलिस अधिकारियों से मुलाकातें कीं।

सी.आई.ए. से उसे कुछ काम की बातें मालूम हुईं। सी.आई.ए. का ख्याल था कि आइखमैन भी जर्मन युद्धबंदियों की भीड़ में घुस गया होगा और वहां उसने जरूर अपने नाम, पेशे तथा पिछली जिंदगी के बारे में झूठ वोला होगा। यह कहकर वह साफ बच निकला होगा कि वह गलत ढंग से देशभिवत का शिकार बन गया था और उसे यातना-शिविरों व गैस-चैम्बरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यह भी संभावना थी कि युद्धबंदियों के लिए बनी अस्थाई जेलों से आइखमैन सन् 1946 में भाग भी निकला हो।

फ्रीदमन को इन संभावनाओं के अलावा एक सूचना यह भी मिली कि आइखमैन की पत्नी का आस्ट्रिया में आना-जाना होता रहता है। इजरायली जासूसों ने फौरन उस व्यक्ति का पता लगा लिया, जिसके पास आइखमैन की पत्नी आती-जाती थी। उसे गिरफ्तार करके बिना मुकद्दमा चलाए गोली मार दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि वह एक छुपा हुआ साधारण नाजी था, न कि आइखमैन।

उधर फ्रीदमन युद्ध-समाप्ति के बाद जब्त की गई हजारों फाइलों में अपना सिर खपा रहा था। अचानक उसे एक फाइल मिली, जिसमें एक अर्जी थी। जिसके नीचे आइखमैन के दस्तखत थे और जिसमें लीवेल नामक 'शुद्ध आर्य रक्त' वाली एक औरत, जो किसी भी नाजी तूफानी दस्ते (एस. एस.) के लिए वरदान सावित हो सकती थी, से शादी करने की इजाजत मांगी गई थी। इस अर्जी पर तारीख थी—30 अक्तूबर, सन् 1934 तथा 17 मई, सन् 1935 को दोनों का विवाह सम्पन्न हुआ था लेकिन फ्रीदमन को लीबेल का सही एता-ठिकाना न मिल सका। इसी बीच चेकोस्लोवािकया की पुलिस ने आइखमैन के एक पुराने साथी को गिरफ्तार करके उसे सूचना भेजी। गिरफ्तारशुदा नाजी बड़ा बातूनी निकला। उसने आइखमैन की एक प्रेमिका के बारे में सूचना दी, जो किसी समय दोप्ल में एक कारखाने की मालिकन हुआ करती थी।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

फ्रीदमन का एक साथी दोप्ल पहुंचा। मानोस नाम का यह यहूँदी जासूस आकर्षक च्यिक्तत्व का धनी था व फर्राट के साथ कई भाषाएं बोल लेता था। उसने पता लगाया कि आइखमैन की विधवा प्रेमिका बादआउजे नामक जगह पर छुट्टियां बिताने गई हुई है। मानोस फौरन बादआउजे पहुंचा और नाजी अफसरों की विधवाओं से गहरी सहानुभूति दर्शाने वाले एक व्यक्ति के रूप में एक होटल में छद्म नाम से रहने लगा। उस समय मानोस की प्रसन्नता की सीमा न रही जब उसे पता चला कि जिस औरत को उसने अपने झांसे में फंसाया है, वह आइखमैन की प्रेमिका नहीं, वरने उसकी पत्नी है। असल में मानोस ने श्रीमती आइखमैन की विधवा मित्र को पटाया तथा उसके माध्यम से आइखमैन की बीबी तक पहुंचा। धीरे-धीरे उसने उनके घरेलू मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसने एक महिला जासूस को वहां नौकरानी के रूप में रखवा दिया। मानोस वहां जाता और बड़े-बड़े नाजी नेताओं के बारे में चर्चाएं करता लेकिन आइखमैन का नाम आते ही श्रीमती लीबेल सहम जातीं। लीबेल के तीन बच्चे थे, उनसे भी मानोस की खासी मित्रता हो गई लेकिन वह उनसे भी कोई कारगर सूचना पाने में नाकामयाब रहा। धीरे-धीरे मानोस को पता चल गया कि लीबेल को अपने पित के छुपने के स्थान के बारे में स्वयं भी पता नहीं है।

अब मानोस ने दोप्ल लौट कर फिर आइखमैन की प्रेमिका को खोजना प्रारंभ किया। आइखमैन की प्रेमिका का नाम श्रीमती मिस्तेलबाख था, जो एक सुंदर और ख्शहाल औरत थी। मानोस ने उसे भी झांसा दिया कि वह आइखमैन के एक निकटतम मित्र का भाई है। उस मित्र के पास आइखमैन का बहुत-सा धन और ढेर सारी कीमती चीजें रखी हुई हैं। मानोस ने उस महिला से पूछा कि वे चीजें आइखमैन तक कैसे पहुंचाई जाएं? मिस्तेलबाख ने उसे आइखमैन के बारे में क्छ नहीं बताया-लेकिन यह संकेत जरूर दिया कि उस नाजी जल्लाद का पिता आस्ट्रिया में रहता है। स्वाभाविक ही था कि मानोस आस्ट्रिया पहुंचता. लेकिन आइखमैन के बूढ़े पिता ने उसका प्रश्न सुनते हा उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। वह बूढ़ा चीख कर बोला, "निकल जाओ यहां से। मेरा अपने बेटे से कोई संबंध नहीं है।"

मानोस फिर दोप्ल लौट आया। एक दिन वह और श्रीमती मिस्तेलबाख एक खुले रेस्तरां में पेड़ के नीचे बियर पी रहे थे। साथ-साथ में मिस्तेलबाख का एलबम भी देखा जा रहा था। अचानक उसने एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, ''यह रही मेरे उस पुराने दोस्त और आपके भाई के परम मित्र की तस्वीर। यही है एडोल्फ.।" मानोस आइखमैन की उस एकमात्र तस्वीर को देर तक घूरता रहा। उसी रात स्थानीय पुलिस ने जाली राशन कार्डों की जांच के बहाने मिस्तेलबाख के घर की तलाशी ली। यह कार्यवाही मानोस के इशारे पर हुई थी। तलाशी के दौरान मिस्तेलबाख के एलबम से वह तस्वीर चुपचाप निकाल ली गई। यह थी नाजी हत्यारे की कानूनी पहचान।

इसके बाद की खोज भी कुछ कम कठिन नहीं थी। उत्तरी जर्मनी के एक जंगल में आइखमैन ने लकड़ियों के ईमानदार डेकेदार की ख्याति प्राप्त कर ली थी। मजदूर उसकी प्रशासा करते थे क्योंकि वह उनका राशन उन्हें ईमानदारी से देता था। वहां लकड़ियों का यह ठेकेदार बिलकुल अकेला रहता था। कभी-कभी एक औरत उससे मिलने आती थी। उस ठेकेदार का कहना था कि उसके परिवार के सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं और वह भी ज्यादा दिन जिदा नहीं रहना चाहता।

असंलियत यह थी कि लाखों यहूदियों की जान लेने वाले इस व्यक्ति के मन में जिदा रहने की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी। लकड़ी के व्यापारी का दिवाला निकल जाने के कारण आइखमैन दो पूर्व नाजियों के साथ इटली पहुंचा। इटली से जिनेवा और जिनेवा से सीरिया। जिनेवा में उसने एक ईसाई मठ में कुछ दिन काम किया। उसका उद्देश्य वेटिकन पासपोर्ट अर्जित करना था। उसे रिकार्डो क्लीमेण्ट के नाम से पासपोर्ट मिल गया। इसी की मदद से यह सीरिया पहुंच पाया, जहां बूनर नामक एक कट्टर व पूर्व नाजी के यहां उसे नौकरी मिल गई। 1949 तक आइखमैन को अपनी चिरपरिचित यहूदी विरोध की खुराक मिलती रही क्योंकि बूनर भी यहूदियों से उतनी ही घृणा करता था। इस बीच दुनिया भर के अखबार हिटलर की प्रेमिका, बोरमन तथा आइखमैन के बारे में मनगढ़त खबरें छापते रहे।

दुनिया में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। इजराइल की औपचारिक रूप से स्थापना हो चुकी थी। मध्यपूर्व की उथल-पुथल ने आइखमैन को पुनः बेरोजगार कर दिया। वह पुनः पुराने दोस्तों की तलाशा में स्पेन पहुंचा। वहां उसे कोई नहीं मिला। उसकी जिनेवा वापसी हुई। वहां वह 14 जून सन् 1950 को अर्जेण्टाइना के लिए पासपोर्ट और वीसा बनवाने में सफल हो गया। आइखमैन समुद्र के रास्ते से अर्जेण्टाइना पहुंचा। इसी दौरान उसकी बीवी लीबेल ने एक हजफनामा देकर यह घोषणा कर दी कि उसके पित को विश्वयुद्ध की समाप्ति पर उसकी बहन व दो अन्य व्यक्तियों ने चेकोस्लोवािकया की पार्टीजन सैनिक टुकड़ियों के हाथों मरते देखा था। इस हलफनामे का असर इजरायल तक हुआ और इजरायली सरकार ने आइखमैन को मरा हुआ मान कर फ्रीदमन, मानोस व उनके साथियों को उत्साहित करना बंद कर दिया लेकिन फ्रीदमन को अभी भी यकीन था कि नाजी जल्लाद जिंदा है।

अंतर्राष्ट्रीय शीत-युद्ध तथा जासूसी की दुनिया में सावधानी और सतर्कता के ढीले होते ही मौत का शिकंजा अपने शिकार को प्रग दबोचता है। अपनी बीवी के हलफनामे के असर को आइखमैन ने भी महसूस किया और उसने अपने बिछुड़े हुए परिवार के साथ बाकी जीवन शांतिपूर्वक बिताने का फैसला कर लिया। संभवतः यही उसकी पहली गलती थी।

अचानक एक दिन श्रीमती लीबेल के पास एक हवाई पत्र पहुंचा जो चाचा रिकार्डी, तुकामन सूबा, अर्जेण्टाइना की ओर से भेजा गया था। लीबेल ने अपने बच्चों को

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri भी यही बताया कि चाचा रिकाडों ने उन्हें दक्षिण अमेरिका आने का न्यौता दिया है, जहां वे कापरी कम्पनी में इंजीनियर हैं। कुछ ही दिनों बाद लीबेल का परिवार पासपोर्ट बनाकर यूरोप से रवाना हो गया। उनकी यात्रा का पता किसी को न था-नं इंजराइलियों को और व ही किसी अन्य देश की गुप्तचर पुलिस को। सन् 1952 के एक दिन अर्जेण्टाइना के देहाती स्टेशन पर मजदूरों के कपड़ों में एक व्यक्ति ने लीबेल परिवार का स्वागत किया। आइखमैन 7 वर्षे बाद अपने परिवार से मिल रहा था। बच्चों को उसका असली परिचय नहीं बताया गया। वे उसे चाचा रिकार्डो ही समझते रहे।

आइखमैन की दूसरी गलती थी-उसके परिवार के नामों की विलक्षणता। क्लीमेण्ट एक फ्रांसीसी नाम था, जिससे लोग आइखमैन को जानते थे। लीबेल का पूरा नाम वेरोनिका लीबेल था, जो कुछ-कुछ इतालवी लगता था। बच्चों के नाम

शुद्ध जर्मन थे-क्लाउस, होस्तं व डीटर।

आइखमैन परिवार के दिन हंसी-खुशी गुजरने लगे। कापरी कम्पनी उसे अच्छी तनख्वाह देती थी लेकिन उन 60 लाख यहूदियों की आह भी आइखमैन का पीछा कर रही थी, जो उसकी वजह से अकाल मृत्यु के ग्रास बने थे। कापरी बांध पूरा हो गया। नाजी जल्लाद फिर बेरोजगार हो चुका था। धीरे-धीरे सारा पैसा चुक गया। उसे ब्राजील जाना पड़ा। वहां वह एक फार्म पर कामे करता रहा। 1956 में वह प्नः अर्जेण्टाइना लौटा। उसने अरब में सेना में भर्ती होना चाहा पर असफलता मिली। उसका दुर्भाग्य उसे बार-बार अर्जेण्टाइना लौटने के लिए मजबूर कर रहा था।

सन् 1959 में फ्रीदमन को जर्मनी के एक वकील का पत्र मिला, जिसमें आइखमैन के क्वैत में होने की सूचना थी। फ्रीदमन ने फौरन सरकार से चार सहायकों व कुछ धन की मांग की लेकिन उसका अनुरोध ठुकरा दिया गया। फ्रीदमन ने वह पत्र इजरायल के एक प्रमुख अखबार में छुपवा दिया। ज्यों ही आम जनता को यह खबर मिली, फ्रीदमन की मांग के समर्थन में जन दबाव सरकार पर पड़ने लगा। विवश होकर प्रधानमंत्री बेन गुइरेन को हरी झण्डी दिखानी पड़ी। फ्रीदमन एक बार फिर अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर लग गया।

अप्रैल. सन 1960 में आइखमैन की बीवी की गलती से इजराइलियों को उसका सराग मिल गया। हुआ यह कि लीबेल ने आस्ट्रिया लौटकर अपने पासपोर्ट का नवीकरण कराया। पासपोर्ट क्लर्क ने लीबेल का नाम पहचान कर मुखबरी कर दी। इंजराइली जासुसों ने लीबेल का अर्जेण्टाइना तक पीछा किया और वे आइखमैन के घर तक पहुंच गए। उसके घर के सामने दिन-रात निगरानी रहने लगी।

इसी बीच अर्जेण्टाइना की आजादी की 150वीं सालगिरह के अवसर पर इजराइल और अर्जेण्टाइना में हवाई संबंध जड़े। एक बड़ा यहदी प्रतिनिधिमण्डल ब्यनस आयर्स आया।

फ्रीदमन ने यह मौका हाथ से निकलने देना उचित नहीं समझा। चार इजराइली जासूसों ने एक शाम काम से लौटते समय आइखबैन को दबोचकर एक गाड़ी में बैठा लिया। उसे नौ दिन तक एक कमरे में बंद रखा गया। दसवें दिन एक इजराइली जहाज उसे तेल अबीब उड़ा ले गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइली प्रतिनिधि श्रीमती गोल्डा मायर ने अर्जेण्टाइना से माफी मांग ली और कहा कि इस मामले में नैतिक कानून इजरायल के पक्ष में है।

यहूदियों की अदालत ने आइखमैन को मौत की सजा दी। फांसी के तख्ते पर आइखमैन ने नाजी दर्शन और पूर्ण युद्ध में अपने विश्वास को दोहंराया। डेविड की कब्र के पास इजरायल में आइखमैन के नृशंस कारनामों के प्रतीक चिह्न एक संग्रहालय में रखे हुए हैं। इनमें आदमी की चर्बी से बना हुआ साबुन तथा मनुष्य की हिड्डयों से बनी मूर्तियां हैं। ये प्रतीक चिह्न पूर्ण युद्ध और नस्लवाद के दर्शन से उपजे क्परिणामों की नई पीढ़ी को याद दिलाते रहेंगे।

00

## दुनिया को बचाने वाला जासूस

दूसरे महायुद्ध में सोवियत संघ पर नाजी जर्मनी के हमले के दौरान, अगर रिचर्ड सोगीं ने स्तालिन को यह सूचना न दी होती कि जापानी रूस के पूर्वी मोर्चे पर हमला नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हिटलर के दबाव के सामने सोवियत शिक्त को टूट जाना पड़ता। सोगीं की जासूसी की बदौलत ही स्तालिन ने पूर्वी मोर्चे से फौज हटाकर स्तालिनगाद के मोर्चे पर लगा दी और इसके बाद लाल फौज ने नाजियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया।

सोर्गी धन या ऐशो-आराम के लिए नहीं वरन् एक विचारधारा और देशभिक्त के लिए जासूसी करता था। जसकी सूझबूझ और चतुराई ने एक साथ जर्मनों और जापानियों को बेवकूफ बनाया। जसने सोवियत संघ को ऐसी-ऐसी सूचनाएं दीं, जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता।



दि तीय विश्वयुद्ध अपनी पूरी भयानकता के साथ जारी था। नाजीवाद के विश्व साम्राज्य का सपना देखने वाली जर्मने. फौजें जापान व इटली की मदद से पूरी दुनिया को आपस में बांट कर जीत लेना चाहती थीं। विश्व भर में फैले हुए युद्ध के कई मोर्चों में सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा था—स्तालिनग्राद का। सोवियत संघ की जनता और फौजें अभी तक हर मोर्चा जीतने वाली जर्मन फौजों से प्राणपण से जूझ रही थीं।

अचानक सोवियत कम्युनिस्ट नेता मार्शन स्तालिन को कहीं से सूचना मिली कि जापान रूस पर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसे थाइलैण्ड और मलाया में जीत हासिल करने के लिए 3 लाख सैनिकों की तथा हिन्दचीन में आगे बढ़ने के लिए 40 हजार सैनिकों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में जापान को अपने 10 लाख सैनिकों का ज्यादातर हिस्सा झोंक देना था।

यह सूचना बेहद विश्वस्त थी। स्तालिन ने तुरंत सोचा कि अब साइबेरिया सीमा पर जापानी खतरे के कारण लगी हुई रूस की लाल फौज को स्तालिनग्राद के पश्चिमी मोर्चे पर लगा दिया जाए। इससे कम्युनिस्टों की सैनिक शक्ति दोगुनी हो गई और हिटलर की पराजय का सिलसिला शुरू हो गया।

स्तालिन को मिलने वाली इस सूचना ने द्वितीय विश्वयुद्ध की संपूर्ण धारा को ही मोड़ दिया। आखिर वह कौन-सा स्रोत था, जिसने स्तालिन को यह महत्वपूर्ण खबर देकर एक तरह से पूरे विश्व को ही नाजी खतरे से बचा लिया?

इस प्रश्न के उत्तर में छिपी है—डा. रिचर्ड सोगीं की कहानी, जिसका नाम द्वितीय विश्वयुद्ध की जासूसी गाथाओं और नायकों की सूची में सबसे ऊपर लिखा जाता है।

| 10  | 200          | 4 2 |
|-----|--------------|-----|
| 193 | State of the | -6  |

सोर्गी का जन्म वाकू (रूस) में हुआ था। उसका पिता जर्मन था और मां रूसी थी। बड़े होकर उसने जर्मन भाषा में पत्रकारिता का पेशा अपनाया। सोर्गी कई भाषाएं धाराप्रवाह बोल लेता था। उसके व्यक्तित्व में भी मिलते ही किसी को भी प्रभावित कर लेने का अद्भृत गुण विद्यमान था। इतिहास के इस विलक्षण विद्वान की विशेषता यह थी कि पूर्वी एशिया के बारे में उसे बारीक से बारीक जानकारियां थीं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोर्गी इस क्षेत्र की आत्मा की गहराइंयों में पैठा हुआ था। लम्बा कर, नाली आखें, स्वच्छ मुस्कराहट, दूरदर्शी मानसिकता, विश्लेषण क्षमता व कम्युनिज्म के साथ वफादारी के गुणों ने मिलकर सोगी को सोवियत संघ के लिए एक अत्यंत उपयोगी जासूस के रूप में बंदल दिया था। सोगी ने ही सबसे पहले स्तालिन को सूचना दी थी कि पर्ल हारबर पर जापानी कब हमला करेंगे। इससे स्तालिन को अपनी युद्ध रणनीति निर्धारित करने में मदद मिली। इसी हमले के बाद ही अमेरिका को भी अपनी तटस्थता की नीति त्याग कर युद्ध के मैदान में कूदना पंडा। स्तालिन ने इस सूचना से अमेरिका को वंचित रखा और पर्ल हारबर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीयता की भावना भड़क उठी। बचपन में ही सोगी के माता-पिता बर्लिन चले गए थे। सोगी की पढ़ाई जर्मन स्कूलों में हुई। उसके चाचा एडोल्फ सोगी महान् क्रांतिकारी विचारक कार्ल मार्क्स के सचिव थे। सोगी पर अपने चाचा का काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने उसे कम्युनिज्म का एक कटटर समर्थक बनने में मदद की।

प्रथम विश्वयुद्ध में सोगी फौज में भर्ती हुआ और लड़ाई में दो बार घायल हुआ। दूसरी बार अस्पताल के बिस्तर पर पड़े-पड़े उसमें पढ़ने की भूख जागी। उसने हैम्बुर्ग और बर्लिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके सन् 1920 में राजनीतिशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सोगी ने कुछ दिन अध्यापन कार्य किया और इसके बाद कोयला खान में काम करना शुरू किया। इस पूरे दौर में उसके समय का अधिकांश हिस्सा कार्ल मार्क्स के विचारों के प्रचार-प्रसार में लगा। सन् 1922 से उसने समाचारपत्रों में लेखन कार्य भी करना शुरू कर दिया। अक्तूबर, सन् 1919 में स्थापित हुई जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी की हैम्बुर्ग शाखा का सोगी शुरू से ही सदस्य था। सोगी को जापान में रहने का भी मौका मिला। उसने अब तक विश्व की कई भाषाएं सीख ली थीं। फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, जापानी, जर्मन इत्यादि भाषाएं वह फरिट से बोल लेता था।

सोर्गी की योग्यता और काम से प्रभावित होकर सोवियत नेताओं ने उसे मास्को बुला लिया।वह कोमिण्टर्न यानी कम्युनिस्टों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में काम करने लगा। कहा जाता है कि सोर्गी को कोमिण्टर्न तक पहुंचाने में स्तालिन के अभिन्न साथी मोलोताव का जबर्दस्त हाथ था।

तीन वर्ष तक कोमिण्टर्न में काम करने के उपरांत सन् 1927 में सोगी सिक्रय जासूसी के क्षेत्र में उतरा। उसने आवरण के रूप में जर्मनी पत्रकार का बाना पहना। वह इसी रूप में दो वर्ष तक स्कैण्डेविनियन देशों में घूमता रहा। सोगीं ने इस दौरान ब्रिटेन का चक्कर भी लगाया। सन् 1930, में उसे चीन भेज दिया गया। यह वह इलाका था, जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कारनामा अंजाम देना था।

|         | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 150 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 3-10-17 | No. of the last of | 1   |

सोगीं ने शंघाई में अपना दफ्तर खोला तथा वहां से ह्वांग हो, नानिकन, कैण्टन,

बीजिंग और मंचूरिया का दौरा करने लगा। उसने जापान और चीन के इतिहास व संस्कृति का अध्ययन करके स्वयं को शींच्र ही एशिया की समस्याओं के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर लिया। इस दौर में उसने अपने दो सहायक बनाए, जो अंत तक उसके लिए काम करते रहे। इनमें एक थी चीन में बीस वर्ष से पत्रकारिता कर रही जर्मन महिला अगनेस स्मडले तथा दूसरा था चीनी राजनीति का विशेषज्ञ जापानी पत्रकार होजुमी। हीजुमी के लेख इंग्लैण्ड और जापान दोनों जगह छपते थे और सम्मान से पढ़े जाते थी वह 'पैसिफिक रिलेशंस इंस्टीट्यूट' का स्थाई प्रतिनिधि भी था। जुलाई सन् 1938 में होजुमी को जापानी मंत्रिमंडल का गर-सरकारी सलाहकार बनाया गया क्योंकि वह जापानी प्रधानमंत्री प्रिस कोतो का अभिन्न मित्र था। तीन बार कोतो की सरकार गिरी और तीन बार बनी लेकिन होजुमी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। इसके बावजूद होजुमी में जापानी सैन्यवाद का विरोध करने की प्रवृत्ति थी। यही वह सूत्र था, जिसके सहारे वह स्मडले तक पहुंचा और बाद में सोगी का दोस्त बना। सोगी का तीसरा साथी था, शंघाई में गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने वाला रूसी जासूस क्लाउसेन। क्लाउसेन सोर्गी का मास्को से संबंध जोड़े रखता था। वह अपने रेडियो स्टेशन की मदद से जापानी संदेश पकड़ कर रूस भेजता रहता था। क्लाउसेन एक गंवारू और भौंडे चेहरे वाला भारी भरकम शारीर का जर्मन था।

सन् 1933 में सोगीं की जर्मन यात्रा ने उसकी उस उपलब्धि की नींव डाली, जो बड़े-बड़े जासूसों को आज भी आश्चर्यचिकत कर देती है। बर्लिन के चार समाचार पत्रों का टोकियों में संवाददाता बनने की स्वीकृति तो सोगीं ने प्राप्त की ही थी, साथ-साथ उसने नाजी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। उसकी सदस्यता की अर्जी कैसे मंजूर हुई—इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। उन चार जर्मन समाचार पत्रों में एक 'फ्रैंकफुर्त साइतुंग' भी था, जिसके प्रतिनिधि के रूप में स्मडले चीन में रूस के लिए जासूसी करती थी।

प्रतिष्ठित नाजी बनकर सोगीं जर्मनी से अमेरिका और कनाडा होता हुआ जापान लौटा। वह कुछ दिन याकोहामा में रुका लेकिन वहां वातावरण शांत था। फलस्वरूप वह टोकियो चला आया, जहां एक संभात मुहल्ले में उसने मकान लिया और पत्रकारिता शुरू की। इसी बीच उसने जापान के पत्रकारिता जगत पर अपना रूआब गालिब कर लिया। इस काम में उसके आकर्षक व्यक्तित्व और विस्तृत जान ने उसकी काफी मदद की।

सोगीं की अंतिम और निर्णायक उपलब्धि थी—टोकियों के जर्मन दूतावास में घुसपैठ करना। शुरू में सोगीं को इस काम में बार-बार असफलता मिली। वैसे भी यह काम सरल नहीं था। तभी संयोग से एक ऐसा व्यक्ति जर्मनी का राजदूत बनकर टोकियों आया, जिसे एशियायी मामलों की कोई जानकारी न थी। उसे एक गैरसरकारी सलाहकार की जरूरत थी, जिसे अपनी नाजी प्रतिष्ठा के दम पर सोगीं

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and e Gangotri ने पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजदूत ओट और सोगी की जान-पहचान इसी जरूरत के आधार पर पक्की होती चली गई।

सोगी ने अपने घर के अंदर एक डार्करूम बनवाया, जहां वह गुप्त दस्तावेजों की फोटो तैयार कर लिया करता। ये फिल्में जासूसी सम्पर्कों के माध्यम से रूस पहुंच जाया करती थीं। गुप्त सूचनाएं सोगीं को जर्मन दूतावास से ही मिला करती थीं। सोगीं जापान की सूचनाएं और विश्लेषण राजदूत ओट को देता तथा बदले में ओट उसे जर्मन दस्तावेज और सूचनाएं दिखाकर उसकी राय मांगता। जर्मन दूतावास के अन्य अधिकारी, विशेषकर सैनिक सचिव भी सोगीं को अपनी फाइलें दिखाने लगे और उसकी राय पूछने लगे। दूतावास का गेस्टापो (नाजी जासूसी संगठन) का प्रधान भी सोगीं के चक्कर में फंस गया। दूसरा विश्वयुद्ध होते ही सोगीं को आधिकारिक रूप से दूतावास का प्रेस सचिव बना दिया गया। अब वह नाजी विदेश विभाग का एक सम्मानित अधिकारी था। उसे लम्बी तनख्वाह और सुविधाएं मिलने लगीं। वह प्रातः यूरोप में युद्ध की प्रगति पर सूचनाएं तैयार करता और राजदूत ओट के साथ नाश्ते पर टोकियो के राजनीतिक क्षेत्र में उड़ने वाली अफवाहों पर चर्चा करता। राजदूत उसे जरूरी सूचनाएं बताता। सोगीं की इस विशेष हैसियत से दूतावास के दूसरे अधिकारी काफी प्रभावित रहते थे।

27 सिनम्बर, सन् 1940 को धुरी राष्ट्रों की संधि पर हस्ताक्षर होते ही सोगीं को जर्मनी ही नहीं, वरन् जापान की सूचनाएं भी मिलने लगीं क्योंकि संधि के बाद जापानी सैनिक अधिकारी और ज्यादा खुले रूप से जर्मन दूतावास से विचार-विमर्श करने लगे थे। अब सोगीं को जापानी मंत्रिमण्डल तथा सम्राट के महल के अंदर की सूचनाएं चाहिए थीं। इस काम के लिए होजुमी ने दस ऐसे व्यक्तियों को पटा लिया, जो यह काम कर सकते थे। सोगीं की चालाकी और सफाई इस बात में निहित थी कि वह व्यक्तिगत रूप से केवल होजुमी से मिलता था तथा क्लाउसेन से सम्पर्क रखता था। रेस्तरां, बार, चिड़ियाघर या घर पर उनकी मुलाकातें होतीं। दोनों में से कोई व्यक्ति सिगरेट पीने की इच्छा जाहिर करता। इस पर उसे सिगरेट की जो डिब्बी पेश की जाती, उसमें सूचनाओं और दस्तावेजों की फिल्में भरी होतीं। सिगरेट जला चुकने के बाद जब डिब्बी वापस की जाती तो दूसरा कहता, ''इसे आप रिखए, मेरे पास दूसरा है। सोगीं का हथकण्डा अपने गिरोह को छोटा रखने का था। वह जापानी कम्युनिस्टों तथा अन्य रूसी जासूसों से हमेशा दूर रहता।

सन् 1935 में सोगीं ने पत्रकारिता के बहाने यूरोप जाकर कोमिण्टर्न की कम्युनिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया। वह अपने जर्मन पासपोर्ट से बर्लिन से न्यूयार्क गया। न्यूयार्क से सोवियत वीसा लेकर रूस गया तथा वहां से जापान लौट आया।

टोकियो में सोर्गी ने 'क्लाउसेन एण्ड कम्पनी' की स्थापना की योजना बनाई। शीघ्र ही यह कम्पनी छपाई की मशीनें बनाने और बेचने लगी। इसे मुनाफे की स्थिति में आने में देर न लगी क्योंकि जापान की बड़ी-बड़ी फर्में और जल व थल सेना इस कम्पनी से माल खरीदने लगी। सन् 1941 तक यह ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी बन गई, जिसकी पूंजी एक लाख येन (जापानी मुद्रा) थी और जिसमें 85000 येन क्लाउसेन का ही शेयर था। इस कम्पनी से इतना लाभ होने लगा कि सोगी की जासूसी का पूरा खर्च बड़े आराम से चलने लगा। न्यूयार्क, सैनफ्रांसिस्को व शंघाई में उसका बैंक खाता खल गया।

सन् 1939 से ही सोगीं के लिए अमेरिकी बैंकों से पैसा मंगाना असंभव हो गया था, इसलिए टोकियो के थियेटरों में क्लाउसेन के हाथों में नोटों के बंडल सोवियत द्तावास के अधिकारियों द्वारा पकड़ाए जाने लगे। जैसे ही थियेटर की बत्तियां गुल होतीं, वैसे ही निर्दिष्ट सीट पर बैठा क्लाउसेन अपने दायीं ओर बैठै पड़ौसी के हाथों में फिल्में पकड़ा देता और बदले में उसे हजारों डालर के बंडल मिल जाते। वैसे सोगीं के गिरोह का पूरा खर्चां केवल तीन हजार येन था, जो उसके द्वारा संप्लाई की गई बहुमूल्य सूचनाओं की तुलना में एक दृष्टि से नगण्य ही था। सोगीं की सूचनाओं का मुल्य रूपयों में नहीं वरन् राष्ट्रों के भविष्य और सुरक्षा के रूप में आंका जा रहा था। होजुमी ने भी कभी एक पैसे की मांग नहीं की। स्वयं सोर्गी की जर्मन दूतावास से मिलने वाली तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा छोटे-छोटे जासूसों के ऊपर खर्च हो जाता था। गिरोह का खजांची क्लाउसेन था, जो साल में एक बार आमदनी और खर्चे का हिसाब सोर्गी को सौंपता और सोर्गी उसकी फोटो कापी मास्को भेज देता। 20 मई, सन् 1941 को सोर्गी ने मास्को को बताया कि सोवियत सीमाओं पर जर्मन फौजों के 170-190 डिवीजन जमा हो रहे हैं। 20 जून को उसने सूचना दी कि हिटलर के हमले की दिशा मास्को की ओर होगी। ठीक 22 जून को हिटलर ने हमला कर दिया। इसके बाद सोगीं ने रूस की पूर्वी सीमा पर जापानी गतिविधियों का विश्लेषण प्रारम्भ कर दिया क्योंकि जापानी नीति के इस मोड़ पर ही सोवियत संघ का भविष्य बहुत कुछ टिका हुआ था। 15 जुलाई को जापान द्वारा रूस की पूर्वी सीमा पर हमला न करने की विश्लेषणयुक्त सूचना सोगीं ने रूस भेज दी। 2 ज्लाई को जापानी मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इससे पता चलता है कि सोगीं की पैठ कितनी गहरी थी।

सोगीं को लगने लगा था कि उसे मास्को लौट जाना चाहिए। उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह सुझाव लिख भी दिया। दुर्भाग्य से इस रिपोर्ट को भेजने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोगीं का पर्दाफाश उसकी गलती से नहीं हुआ। दक्षिण मंचूरिया रेलवे के टोकियो दफ्तर में रिस्तु नामक जापानी नौजवान की गिरफ्तारी से यह पोल खुली। रिस्तु होजुमी का सम्पर्क था। उसने सब कुछ उगल दिया। सोगीं के साथ क्लाउसेन भी पकड़ा गया। क्लाउसेन ने सबसे पहले जबान खोली और जापानी पुलिस की यातनाओं के समक्ष वह पराजित हो गया। प्रारंभ में सोगी के मित्र जर्मन राजदूत को लगा कि जापानी पुलिस ने बड़ी गलती की है, इसलिए उसने सोगी को छुड़ाने की कोश्निश भी की। बाद में जापानी पुलिस के बार-बार कहने पर उसे भी लगने लगा कि अगर वास्तव में सोगी रूसी जासूस निकला तो स्वयं उसकी बड़ी भारी फजीहत होगी।

क्लाउसेन के टूटने के बाद सोगीं ने मुंह बंद रखने में कोई फायदा न देखा। उसने तर्क दिया कि उसने सूचनाएं प्राप्त करने में किसी अनुचित तरीके का प्रयोग नहीं किया। उसे देने वाले स्वेच्छा से सूचनाएं दे दिया करते थे। सोगीं ने होजुमी के लिए भी यही दलील दी। जापानी अदालत ने स्वाभाविक रूप से इस तर्क को ठुकरा दिया। इस तरह डा. रिचर्ड सोगीं के अत्यंत सफल और आश्चर्यजनक जासूसी जीवन की इतिश्री हो गई।

सोगीं की मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने जनरल मैक आर्थर को उसके बारे में एक रपट बनाने का काम सौंपा। यह तथ्यपूर्ण रपट बेहद विचित्र और अचम्भे में डाल देने वाली थी। इस'रपट' को जब अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया गया तो सोगीं की कहानी दुनिया के सामने आई। इससे एक बारगी तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। अपनी रपट में मैक आर्थर ने लिखा था—"इस आदमी ने स्तालिन को बचाया"।

00

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eCangotri

### मृत्य पर विजय पाने वाला अभिनय

वहान शतौनी का पूरा जीवन ही अभिनय था। उसे हर पल अभिनय करने की आंदत थी। अभिनय उसका पेशा अथवा शौक तक ही सीमित न रहकर, उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उस समय जब रूस व्यापक उथल-पृथल से गुजर रहा था, शतौनी ने हिंसक हो रहे असंतुष्ट सैनिकों के क्रोध से कुछ फौजी अफसरों को बचाया था। यह कारनामा उसने किसी बंदक या पिस्तौल के बलबूते पर या किसी साजिश के तहत नहीं किया था—उसका हथियार था, उसका शानदार व्यक्तित्व, यिभनयक्षमता, आत्मविश्वास और तीन पेज लम्बे ऐसे संवाद, जिनका मौजूदा परिस्थिति से कोई संबंध नहीं था।

दुनिया में शायद शतौनी से भी बड़े अभिनेता हुए होंगे लेकिन न किसी को ऐसा मौका मिला होगा और न ही किसी ने ऐसा अभिनय किया होगा।



च पर अभिनय करना अपेक्षाकृत सरल है लेकिन वास्तिवक जिंदगी में अभिनय करना बेहद किठन है, लगभग असम्भव। फिर भी मानव हमेशा, तमाम असम्भव कामों को सम्भव बनाता रहा है। वहान शतौनी का नाम भी एक ऐसे ही कारनामें के लिए विख्यात था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बार मंच पर अद्भुत अभिनय करके प्रशंसा अर्जित की थी लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब अभिनय में असफलता का अर्थ था सीधे-सीधे मृत्यु और सफलता का अर्थ था जीवन। वास्तव में वह समय ऐसा ही था। रूस के येरेवान रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से 65 सैनिक अफसर पहुंचे। उन्हीं के पीछे-पीछे एक अन्य मालगाड़ी में सैंकड़ों सैनिक उतरे। ये सैनिक इन अफसरों के खून के प्यासे हो रहे थे। सन् 1917 की रूसी क्रांति के वाद प्रथम विश्वयुद्ध के मोचों से रूसी सैनिक भारी संख्या में भाग रहे थे। जारशाही के दिनों में इन सैनिकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सैनिक इसके लिए इन्हीं अफसरों को जिम्मेदार समझते थे।

स्टेशन के वातावरण में कत्लेआम की गंध थी। ऐसे में स्टेशन मास्टर ने शतौनी को फोन किया। शतौनी उन दिनों येरेवान शहर का कमाण्डर था। यही शतौनी कभी मंच पर अपने दबंग व्यक्तित्व और अभिनय के दम पर गजब ढाया करता था।

खबर मिलते ही शतौनी स्टेशन के तनावपूर्ण वातावरण में आ पहुंचा। क्रोधित सैनिक अफसरों की रेलगाड़ी को घेरे हुए थे। वे उन्हें रेलगाड़ी से उतारकर अदालत में पेश करने की मांग कर रहे थे। शतौनी के आने से पहले वे एक बूढ़े लेफ्टीनेंट कर्नल का हुक्म मानने से इनकार कर चुके थे।

खून के प्यासे इन सैनिकों को इस समय फौजी हुक्म नहीं कोई चमत्कार ही रोक सकता था। क्या शतौनी वह चमत्कार दिखा सका? क्या वह अपने दमदार नाटकीय अभिनय से उनको संतुष्ट कर पाया?

वहान शतौनी रूसी-तुर्की सीमा के पास काकेशस की पहाड़ियों में तिफलिस का रहने वाला था। उसमें बचपन से ही अभिनय की प्रतिभा थी। किशोरावस्था में ही आर्मेनियायी रंगमंच का उदीयमान अभिनेता बनने के बाद शतौनी के जीवन में दो अभिलाषाएं उभरीं—'हैमलेट' नाटक में उदास डाने की भूमिका अदा करना तथा उन दिनों के लोकप्रिय नाटक 'ओराल अकोस्ता' के नायक का अभिनय करना। शतौनी ने अपनी दूसरी महत्वीकाक्षी अत्यति विलक्षण परिस्थितियों में अवश्य पूरी की लेकिन 'हैमलेट' में उसे भूमिका नहीं मिल पाई। हां, वह शोक्सपीयर के इस नाटक में लेर्ट्स की छोटी भूमिका अवश्य निबाहता रहा।

शतौनी 6 फुटं से ज्यादा लम्बा, चौड़े कंधों व पतली कमर का बेहद खूबसूरत युवक था। उसकी चाल में जैसे शेर और अरबी घोड़े की शान का मिश्रण था। काली बड़ी-बड़ी आंखों तथा नुकीली नाक के सम्मिलित प्रभाव से वह मिलने वालों या अभिनय देखने वालों पर अपना बड़ा जबर्दस्त प्रभाव छोड़ता। महिलाएं उस पर आसानी से मोहित हो जातीं तथा पुरुष उससे ईर्ष्या करते।

शातौनी का विश्वास था कि एक अभिनेता के रूप में मंच पर प्रवेश तथा मंच से नेपथ्य में चले जाने की शैली पर सर्वाधिक ध्यान देना जरूरी है। लम्बा-तगड़ा शतौनी ब्रिजिस पहने हुए जब मंच पर आता तो दर्शकों में सनसनी फैल जाती। नाटक के चौथे अंक में लेर्ट्स बना हुआ शतौनी पहले तो मंच द्वार की देहलीज पर पल भर रुकता फिर हल्की से छलांग भरकर मंच पर आ खड़ा होता। दर्शक उसकी इस अदा से चमत्कृत हो जाते।

इसी भूमिका में एक बार शतौनी के साथ एक दुर्घटना घटी। वह मंच पर छलांग भर कर आने ही बाला था कि उसका पैर देहलीज में फंस गया और 6 फुट 2 इंच लम्बा उसका शरीर मुंह के बल मंच पर गिर पड़ा। दर्शक इस दुर्घटना पर हंसने ही बाले थे कि पल भर में शतौनी गेंद की तरह उछल कर खड़ा हो गया और मंच पर पहले से मौजूद राजा के सामने अपने आग उगलते हुए संवाद इतने असरदार ढंग से बोलने लगा कि दर्शकों की हंसी उनके गले में ही रुक गई। उस दिन शतौनी ने ऐसा अभिनय किया कि राजा-रानी की भूमिका करने वाले कलाकार वास्तव में डर गए। इस दुर्घटना ने साबित कर दिया कि वास्तव में शतौनी के अंदर असम्भव को संभव कर देने वाले तथा हार को जीत में बदल देने वाले गुण विद्यमान हैं। शतौनी में रोमांचक कहानियां सुनाने की भी एक अद्भुत योग्यंता थी। ये रोमांचक कहानियां खुद उसके अपने बारे में ही होतीं। कोई उन पर जरा भी विश्वास न करता लेकिन शतौनी की कहानियां सुनने का मौका भी कोई हाथ से न निकलने देता।

प्रथम विश्वयुद्ध में शतौनी घुड़सवार सेना में भर्ती हो गया। घुड़सवार सैनिक वर्दी में शतौनी का व्यक्तित्व बेहद शानदार लगता। चमकते हुए काले लांग बूट, कलफ लगी हुई कलगी व चांदी की तरह चमकती हुई काकेशियन तलवार। भर्ती के पश्चात् वह तिफिलिस से मोर्चे के लिए रवाना हो गया। लेकिन शतौनी के मोर्चे पर जाने की खबर शायद उसके आत्मप्रचार का एक और नमूना थी क्योंकि जानकार लोगों का कहना था कि वह येरेवान भेजा गया है और उसे दफ्तर में काम मिला है।

अचानक शतौनी दो सप्ताह के। छुट्टी पर तिफलिस लीट अग्रिगा श्रिक्त पा पर अचानक शतौनी दो सप्ताह के। छुट्टी पर तिफलिस लीट अग्रिगा श्रिक्त पा पर उतरने से पहले उसने अपना बायां हाथ कोट के बटन में इस तरह डाल दिया कि जैसे हाथ घायल हो। लोगों के जिज्ञांसायुक्त प्रश्नों के उत्तर में उसका कहना था कि उसने अपने हाथों सैकड़ों तुर्की सैनिक खत्म कर दिए। इसी दौरान उसका बायां हाथ जख्मी हो गया। शतौनी हर नए व्यक्ति को अपनी बहादुरी की नई कहानी सुनाता। लोगों को यकीन हो चला कि वहादुरी में शतौनी का कोई सानी नहीं है। फिर आई सन् 1917 की सोवियत क्रांति। राजा रंक हो गया। रंक राजा बन गए। जारशाही के अफसर पदों से हटा दिए गए। येरेवान शहर का कमाण्डर अपदस्थ कर दिया गया और उसकी जगह शतौनी को चुन लिया गया।

दिन व रात में कई बार शतौनी शहर की सड़कों पर अपनी शानदार बग्धी में निकलता। जनता समझती उनका कमाण्डर उनके वारे में बहुत चिंतित है। शतौनी बग्धी में कभी बैठता नहीं था वरन् खड़ा रहता। बग्धी के आगे काकेशियायीं वर्दी में 6 घुड़सवार चला करंते। लोग इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित होते। असली मामला यह था कि शतौनी जल्दी ही दफ्तरी काम-काज से ऊब जाता। वह बहाना करता कि उसे दिल की बीमारी है। यह दूसरी बात है कि उसे कभी दिल का वौरा नहीं पड़ा था लेकिन इस बहाने से उसे जीवन की क्षण-भंगुरता और आत्मा की अमरता का फलसफा बघार कर उसे सामान्य लोगों को प्रभावित करने का मौका मिलता। कभी-कभी वह दिल में दर्द होने का लाजवाब अभिनय करता। वह सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो जाता। उसे फौरन एक गिलास पानी पेश किया जाता। वह गिलास से दो घूंट पानी पीता और प्रभावशाली ढंग से कहता—'यह तो कुछ भी नहीं था।' जब वह लोगों से मुलाकात करते हुए ऊब जाता तभी उस पर दिल के ये नकली दौरे पड़ने लगते।

इस तरह शतौनी को अपने जीवन का हर क्षण अभिनय में गुजारने का शौक था। ऐसे समय में उसे अचानक एक दिन येरेवान रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का फोन मिला, जिसमें नाराज सैनिकों द्वारा अफसरों के कत्ल की आशंका व्यक्त की गई थी।

शतौनी इस बार बग्घी के बजाय एक खुली कार में सवार होकर स्टेशन पहुंचा। 12 घुड़सवार उसके आगे और 12 घुड़सवार उसके पीछे चल रहे थे। बीच में वह खुली कार के अंदर शान से पूरी वर्दी में खड़ा हुआ था। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उसने खुली कार के अंदर शान से पूरी वर्दी में खड़ा हुआ था। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उसने पल भर में ही सारे परिदृश्य का जायजा ले लिया। कार के रुकने से कुछ पहले ही वह छलांग मार कर नीचे उतर आया। अकेला शतौनी अपने दबदबे से विद्रोही सिपाहियों को प्रभावित करता हुआ बिना रुके हुए उनकी बगल से गुजरा और चीते की सी तीन छलांगों में प्लेटफार्म पर रखे हुए बोरों और बक्सों के मंच पर चढ़ गया। उसने अपनी बाहें आश्चर्यचिकत सिपाहियों की तरफ फैलाई और असरदार आवाज में चिल्लाया—''सिपाहियों, मेरे पास आओ।'' सशस्त्र और क्रोधित

सिपाही थोड़ा हिचके लेकिन पल भर बाद ही वे खिसक कर उस मंच के नीचे आ गए। वे अवाक् से अपना मुंह खोले हुए उसे देख रहे थे।

शतौनी ने अपनी ओर घूरती आखों में सीधे-सीधे मंच से झांका और फिर वह अपने खास अंदाज में अपना परिचय देते हुए बोला—''साथियो, कृपया मेरी बात सुनो। मैं खेरेवान शहर का कमाण्डेण्ट हूं, जिसे जनता की क्रांतिकारी इच्छा द्वारा चुना गया है। मैं शतौनी हूं।''

सन्नाटा छा गया। शताँनी को यह भी लगा कि उसके नाम का उन सिपाहियों के लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने अचानक एक अनपेक्षित हरकत की। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी वर्दी को सीने के पास से फाड़ डाला और अपना नंगा सीना सिपाहियों की ओर करते हुए बोला—"मेरे सीने पर पत्थर मारो। अपने गुस्से को मुझ पर निकालो।" शतौनी की वर्दी के सुनहरे बटन प्लेटफार्म पर बिखर चुके थे।

इसके बाद शतौनी 'ओरिल अकोस्ता' नाटक की उस भूमिका के संवादों को प्रभावशाली अंदाज में बोलने लगा, जिसे खेलना उसके जीवन की एक अभिलाषा थी। वह तीन पेज लम्बे संवाद बोलता चला गया। हालांकि इन संवादों का मौजूदा परिस्थित से कोई संबंध न था। शतौनी के स्वगत भाषण का जादू भरा असर सैनिकों को सम्मोहित कर चुका था। इस बीच शतौनी अपनी आंख के किनारे से अफसरों की रेलगाड़ी को सरकते हुए देख रहा था। जब शतौनी ने अंतिम वाक्य समाप्त किया तो रेलगाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। केवल उसका धुंधला-सा निशान भर दिख रहा था।

सिपाहियों की तालियों से पूरा प्लेटफार्म गूंज उठा लेकिन शतौनी का अभिनय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह अचानक अपना सीना हाथ से दबाकर दोहरा हो गया। उसके गले से हमेशा की तरह एक नर्म आवाज निकली—"एक गिलास पानी।" कई सिपाही दौड़कर उसके लिए पानी ले आए। दूसरों ने कमाण्डेण्ट को सहारा दिया। शतौनी ने पानी के कुछ घूंट लिए और हमेशा की तरह बोला, "कुछ नहीं।मुझे कुछ नहीं हुआ।" सिपाहियों ने उसे उसकी कार में बैठा दिया। इस बार शतौनी खड़ा नहीं रहा, वरन् कार की गद्दी से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही पलों में शतौनी की सवारी आंखों से ओझल हो चुकी थी।

वास्तव में जिन लोगों को उस समय शतौनीं के अभिनय का ऊपर वर्णित अंश देखने को मिला, उनका दावा था कि उन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय देखा है। ठीक भी था 'शतौनी दॅ मैगनीफिसेंट' के जीवन की वह सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, प्रकाण्ड ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशेषज्ञ एवं सिद्धहस्त तान्त्रिक-मांत्रिक डा. नारायणदत्त श्रीमाली की अनमोल पुस्तकें

### वृहद् हस्तरेखा शास्त्र

- आप ख़द अपने हाथ की रेखाएं पढ़कर अपना भविष्यफल जान सकते हैं। किसी पण्डित अथवः ज्योतिपी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्स्तक में पहली बार हस्तरेखा का प्रैक्टिकल ज्ञान चित्रों सहित समझाया गया है।
- हस्तरेखा के 240 विभिन्न योगों का पहली बार प्रकाशन जैसे-आपके हाथ में धन-संपत्ति का योग, प्त्र-योग, विवाह योग, अकस्मात धन-प्राप्ति योग, विदेश- यात्रा योग आदि हैं या नहीं?
- आपके हाथ ही रेखाएं क्या कहती हैं? कौन से व्यापार से आपको लाभ होगा? नौकरी में तरक्की कब तक होगी? पत्नी कैसी मिलेगी? प्रेम में सफल होंगे या नहीं? विवाहित जीवन-स्खी होगा कि नहीं, कब होगा आदि। नेता बनेंगे या आभनेता? लेखक बनेगे या प्रोफेसर? इत्यादि नैंकड़ों प्रश्नों के उत्तर।

Also available in English.

पृष्ठ: 348

### प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म

- सम्मोहन क्षेत्र का अदुभत प्रायोगिक प्रामाणिक ग्रंथ, जिसमें हिप्नोटिजम के मल सिद्धांतों का सचित्र वेवाक प्रामाणिक विवरण है।
- ग्रंथ में भारतीय-पाश्चात्य दोनों विद्याओं का अपर्व संयोजन होने से पुस्तक प्रामाणिक एवं संग्रहणीय हो सकी-है।
- प्रत्तक में हिप्नोटिज्म को सरल-सरस ढंग से चित्रों द्वारा समझाया है, जिससे साधारण पाठक भी एक अच्छा सम्मोहन विशेपज्ञ वन सकता है।
- पस्तक में हिप्नोटिज्म के प्रकार, प्रयोग, शक्ति, हिप्नोटिज्म के सिद्धांत, त्राटक, भावना, इच्छा-शक्ति, न्यास, ध्यान, सम्मोहन के तथ्य आदि पर पूर्ण प्रामा-णिकता के साथ सचित्र विवरण है।
- रोग-निवारण, कष्ट दुर करने वै जीवन में प्रतिदिन आने वाली बाधाओं, समस्याओं व र्काठनाइयों के निराकरण में इस पुस्तक का विवरण पर्ण उपयोगी है।

Enquisa Edition in press. प्रैक्टिकटा हिप्लोटिज्म डिमाई साइज डिमाई साइज पृष्ठ: 266

# हमारे पूज्य तीर्थ

# कैलास पर्वत से कन्याकुमारी, कामाख्या से कच्छ तक के संपूर्ण तीर्थों का विश्वकोश!

तीर्थ-स्थान हमारे देश के प्राण हैं। भारत-भूमि तीथा स भरा पड़ी है। यदि आप तीर्थ-यात्रा करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपको, तीर्थों की धार्मिक, ऐतिहासिक पुष्ठभूमि, उपयोग में आने वाले साज-सामान, आने-जाने के मार्ग का निर्देश, ठहरने व आसपास के अन्य दर्शनीय-स्थलों की सुरुचिपूर्ण विस्तृत वाछित जानकारी प्रदान करेगी।

यदि आप तीर्थ-यात्रा नहीं कर सकते, तो यह पुस्तक घर पर ही आपको तीर्थों का सुफल प्रदान करेगी। तीर्थ-यात्रियों, पर्यटकों एव धर्म-प्रेमियों के लिए समान रूप से उपयोगी।



बड़े साइज के 208 पृष्ठ

#### भापके मन की इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान

- चार धाम कौन-से हैं?
- ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
- द्वादश ज्योतिर्लिंग कैसे बने?
- सप्तप्री यात्रा कितनी सुफलदायक है?
- त्रिस्थलियों का माहात्म्य क्या है?
- पंच-सरोवर कितने पावन हैं?

- मातृ-गया तथा पितृ-गया का विधि-विधान और स्थान...?
- वावन शक्तिपीठों का जन्म कैसे हुआ?
- जैन-तीर्थ एवं सिक्ख-तीर्थों की महिमा क्या है?

300 से अधिक चित्र



बड़े साइज़ के 120 पृष्ठ

### युवक-युवितयों का लोकप्रिय शौक बाटिक कला

बाटिक कला की सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रम विस्तार से सैंकड़ों चित्रों की सहायता से घर-बैटे सिखाने वाली पुस्तक

आधुनिक युग में बाटिक कला से बने कपड़ों की मांग विन- प्रतिदिन बढ़ती जा रुट्टी है। बाटिक द्वारा बनाई गई एलीफेण्टा, अजन्ता व खुजराहो आदि की मूर्तियां तथा अन्यान्य भित्तिर्-चत्र आज भी पूरी दुनियां में अर्त्याधक आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं।

आप भी अपने खुक्की समय में घर की सजावट के साज-समान से लेकर पहनने के बस्त्रों तक पर बाटिक कला का प्रयोग कर-खिड़की व दरवाजों के पर्दे, मेजपोश, टीकोजी, रेडियो कवर, चादरें, कुशन, थैले, टाई, माड़ी-ब्लाउज, कमीजें, कुर्ते आदि पर विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे डिजाइन बना सकते हैं।

### आपके प्यारे बच्चे को स्वस्थ,सुन्दर व सुडौल बनाने वाली पहली अनूठी पुस्तक

### बेबी हैल्थ गाइड

#### यह पुस्तक आपके लिए क्या कर सकती है?

- आपका बच्चा स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल व लम्बे कद वाला बने—इसके लिए जन्म से पांच वर्ष तक आहार संबंधी विस्तृत जानकारी एवं स्तनपान की आवश्यकता तथा उसके सही ढंग से अवगत करायेगी.
- श्रिश्च की मालिश व स्नान के सही और वैज्ञानिक ढंग की जानकारी देगी.
- वच्चों की आंखों व नाक-कान-गले को नीरोग रखने के उपयोगी सुझाव देगी.
- बच्चा में होने वाली आम शिकायतों एवं विमारियों, जैसे—दस्त लगना, सर्दी व ल् लगना, जुकाम-खांसी, खसरा व छोटी माता, जिगर बढ़ना, सूखा रोग, पीलिया, पेटं में कीड़े, गलसुए, आंख दुखना, दांत निकलना, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना आदि से आपके बच्चे को सुरक्षित रखेगी.
- बच्चों में होने वाली खराब आदतों, जैसे— जिद्दीपन, चिड्डिचड़ापन, ढीठपन, मचलना-रोना, डरना, क्रोध और उद्दण्डता, अशिष्टता, चोरी व झूठ बोलना आदि से आपके बच्चे को बचा कर आज्ञाकारी, विनम्र, सभ्य, शिष्ट तथा अन्शासनप्रिय बनाने में मदद करेगी.
- बच्चे के पालन-पोषण में सहयोगी साधनों—बचावी टीकों का टाइम-टेबल, स्वास्थ्य-प्रगति का रिकार्ड-चार्ट,

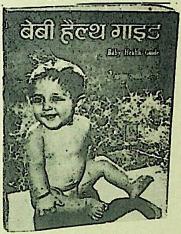

बड़ा साइज पृष्ठ संख्या 260 फोटोग्राफ्स 140 रेखाचित्र 42

उपयुक्त खल-खिलांने, आकर्षक व सुविधाजनक फर्नीचर तथा अन्य उपयोगी उपहारों की सचित्र जानकारी

भ नासमझी के कारण होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं से आपको सचेत करेगी तथा दुर्घटना हो जाने पर प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देगी.

....इसके अतिरिक्त अन्यान्य ढेरों सचित्र जानकारियां.

प्रामाणिकता की पहचान महिला विषयों की विशेषज्ञा श्रीमती आशारानी व्होरा द्वारा लिखित एवं 18 विशेषज्ञ डाक्टरों से साक्षात्कारों पर आधारित...

# महिलाओं! क्या आप चालीस की होकर भी बीस वर्ष की लगना चाहती हैं?.... तो

- सुन्दर व मनमोहक फिगर के लिए
- आकर्षक व्यक्तित्व व युवा शारीर के लिए
- शारीरिक व मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए

ह्त्री के सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं रोगों का एनसाइक्लोपीडिया लेडीज हैल्थ गाइड

लेखिका:-महिला-विषयों की विशेषज्ञा श्रीमती आशा राजी व्हीरा

#### आपकी हर समस्या का समाधान

- सौन्दर्य-समस्याएं: बेडौलपन, अपुष्ट वक्ष, छोटा कद, बालों-का झड़ना, चेहरे की कमियां आदि।
- आम शिकायतें: मासिक धर्म की गड़बड़ियां, बेजा थकान व तनाव, पीठ-दर्द, हीन-भावना, यौन रोग आदि
- शिशु-जन्म प्रिक्रयाः गर्भाधान से लेकर प्रसवोपरांत का मोजन, सतर्कताएं एवं समस्याएं
- सामान्य स्वास्थ्यः नारी शरीर रचना की संपूर्ण जानकारी, कब खाएं, कितना खाएं, फस्टं-एड, मीनूपाज, बांझपन आदि
- बीमारियां: रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक, दमा, बक्ष तथा गर्भाशय का कैन्सर तथा दित्रयों के मेजर आपरेशन आदि।

25 विशेषज्ञ डाक्टरों के इंटरब्यूज पर आधारित एक प्रामाणिक पुस्तक



पृष्ठ संख्याः 410 चित्रः 300

साइजः 19 x 25 सेमी.

बहुरंगी प्लास्टिक लेमीनेटिड टाइटल

10-B, नेताजी सुभाप मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली फोन: 3268292-93

### 5,00,00,000 पांच करोड से भी अधिक पाठकों की पसंद

### रैपिडैक्स

### इंगलिश स्पीकिंग कोर्स

प्रिय अभिभावक,

आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी अच्छी तस्ह लिख-पढ़ लेता है;

उसकी एकमात्र समस्या......

वह इसे बोलने में हिचकता या अटकता है। इसका समाधान बता रहे हैं उसके प्रिय खिलाडी कपिलदेव—

अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एकमात्र सोर्स रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स



13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित

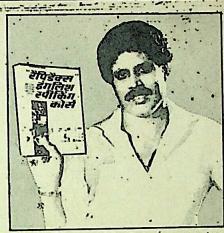

It's really a good book to learn spoken
English. —Kapil-Dev

कान्वेंट स्तर की शुद्ध व फरांटेवार अंग्रेजी सिखलाने वाली श्रेमी पुस्तक जो भारत के कोने-कोने में फैली, जिसे हर भाषा के लोगों ने पसंद किया तथा समाज के हर वर्ग ने अपनाया।

बड़ा साइज़• प्रत्येक में 400 से अधिक पृष्ठ• भूल्य: हिंदी, तेलुगु, तिमल, गुजराती, मराठी, वंगला और कन्नड़: 84/- रुपये प्रत्येक (प्रत्येक पुस्तक के साथ मुफ़्त कैसेट) अन्य भाषाओं में: 72/- रुपये प्रत्येक • डाकखर्च: 6/- प्रत्येक

### स्त्री के सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं रोगों का एनसाइक्लोपीडिया लेडीज हैल्थ गाइड

लेखिका: महिला-विषयों की विशेषज्ञा श्रीमती आशारानी व्होरा

- \* सौन्दर्य-समस्याएं: बेडौलपन, अपुष्ट वक्ष, छोटा कद, बालों का झड़ना, चेहरे की कमियां आदि।
- \* आम शिकायतें: मासिक धर्म की गड़बड़ियां, बेजा थकान व तनाव, पीठ-दर्द, हीन-भावना, यौन रोग आदि!
- \* शिशु-जन्म प्रक्रिया: गर्भाधान से लेकर प्रसवोपरांत का भोजन, सतर्कताएं एवं समस्याएं।
- \* सामान्य स्वास्थ्य: नारी-शरीर रचना की संपूर्ण जानकारी, फर्स्ट-एड, मीनूपाज, बांझपन आदि।
- बीमारियां: रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक,
   दमा, वक्ष तथा गर्भाशय का कैन्सर तथा
   ऑपरेशन आदि। CC-0.Panini Kanya Mar



मूल्य: 75/-डाकखर्च: 12/-

> बड़े साइज के 4.10 पृष्ठ चित्र: 300

25 विशेषज्ञ डाक्टरों के इंटरव्यूज पर आधारित एक प्रामाणिक पुस्तक a Vidyalaya Collection

### Master Computer Today For A Better Tomorrow

Computers are invading every facet of a person's life—the home, the office, the classroom or the play ground. Whether in job or business, they are opening up bright new vistas of knowledge and happiness.



Er. V.K. Jain
 Computer for Beginners

#### Basic Computer Programming

The twin-books are a must for those who are interested in computers, their function and operation, but are discouraged by their complexities. All is made easy through simple language and instructive illustrations.

The books are designed for mass education as per Computer Literacy Project of NCERT and also conform to course on computers recently undertaken by C.B.S.E.

Big size • Pages: 192 Price: Rs. 40/-Postage: Rs. 10/- Big size • Pages: 172 Price: Rs. 48/-Postage: Rs. 10/-



### A Complete Guide to PCs

- Creates awareness about modern computer—Hardware & Software & how these can serve as productivity aids.
- Imparts working knowledge of Computer technology, Software Packages like Word-Star, Lotus 1-2-3, dBASE-III etc. to an ordinary man avoiding technical words.
- Helps in assessing the operations that require computer.

Price: Rs. 60/- • Postage: Rs. 10/-

### कद बढ़ाने के अनुभूत तरीके



### अपना कद बढ़ाइये

मूल्य: 30/-डाकखर्च: 8/-

Also available in English

प्रस्तुत है कद लम्बा करने का आजमाया हुआ वैज्ञानिक अनुसंघान! इसमें यूरोप और अमरीका में टेस्ट किया हुआ ऐसा सचित्र कोर्स दिया गया है जिसकी मदद से आप केवल 15 बिनट प्रतिदिन अध्यास द्वारा कुछ ही हफ्तों में अपनी हाइट 10 सेमी. तक तो बढ़ा ही सकते हैं।

### बिना हथियार मारधाड़ की जापानी कलाएं

### जूडो कराटे

(जुजुत्सु-बॉक्सिंग सहित)

मूल्य: 24/- • डाकखर्च: 8/-पृष्ठ: 128

अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध



हिन्दी में पहली बार प्रकाशित 300 से अधिक दांव-पेंचों का सचित्र कोर्स। इसकी मदद से आप चाकू, लाठी, भाला आदि के वार से अपना बचाव करके अपने से चार गुना ताकतवर हमलावर को भी चुटीकयों में धराशायी कर सकते हैं।

#### आप भी सीखो करना बनाई



आधुनिक बुनाई शिक्षा

पुस्तक में 200 से अधिक नई बुनितयों से ऊनी वश्त्र तैयार करने की विधियां दी गई हैं। साथ में उनकी धुलाई व दाग-धब्बे छुड़ाने के विभिन्न तरीके भी दिये गये हैं।

मुल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

### Skill in correspondence ensures

Brighter Career... Faster Promotion... Sure Success in Business...

# Rapidex Self Letter Drafting Course

Whether you are an administrator or a supervisor office superintendent or a steno-typist—the skill in correspondence is an art you must master, because almost every situation, every occasion calls for a well-drafted letter And with this skill in hand none can stop you from getting ahead.

While other books teach you to copy readymade letters given in them, this course will teach you how to draft a letter of your own choice.



Price: Rs. 84/-

#### FEATURES

- Sentences and phrases in abundance.
- Tick mark the required ones.
- Arrange in proper order instantaneously.
- ☐ Shape & mould the way you want to.

....And now make as many letters as you want on the same subject.

#### DIVIDED UNDER 3 SECTIONS.

It takes care of your personal and social letters, commercial correspondence and applications for job.

#### कोई भी भाषा सीखें



### रैपिडैक्स लैंग्युएज लर्निंग सीरीज

इतनी सरल व ग्राह्य सीरीज़ कि आप कुछ ही दिनों में काम चलाने लायक कोई भी भारतीय भाषा बोलने और समझने लगेंगे

#### 12 खण्डों की सीरीज की पस्तकें

हिन्दी-तेलुगू लिंग कोर्स हिन्दी-कन्नड़ लिंग कोर्स हिन्दी-तिमल लिंग कोर्स हिन्दी-बंगला लिंग कोर्स हिन्दी-गुजराती लिंग कोर्स हिन्दी-मलबालम लिंग कोर्स

इसी प्रकार प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी सीखने के लिए भी 6 पुस्तकें उपलब्ध

> सभी पुस्तकें लगभग 250 पृष्ठों में मृल्य: 50/- • डाक्नख़र्च: 10/- प्रत्येक

#### Books for Science Students

#### **General Science**

A series of five books

The series provides help and guidance on all the major branches of science—Physics, Chemistry, Biology, Geology & Astronomy, Price: Rs. 20/- each. Postage: Rs. 8/- each

#### **Quiz Series**

(Work-Books for Physics, Chemistry, Biology & Science)

Each book in this series contains 1000 quiz type questions covering almost every branch of particular science with answers available

Price: 15/- each • Postage: 8/- each in Hindi

#### Know Science

Know Science offers pupils in the 10-13 agerange 1000 questions in the general field of science

Price: Rs. 20/- . Postage: Rs. 8/-



### अनजाने तथ्य ज्ञानए

### 501 रोचक तथ्य



मृत्य: 30/-डाकखर्च: 10/-

- सोडावाटर में विलक्ल सोडा नहीं होता।
- मन्प्य की रक्तवाहिनियों की क्ल लम्बाई 1.00,000 मील होती है।

ऐसे ही गुदगुदाने वाले व ज्ञान-विज्ञान के नए क्षितिज खोलने वाले 501 अजाने तथ्य'

### विचित्र दुनिया-विचित्र लोग



विश्व के विचित्रं इसान

- ए. एच. हाशभी मृल्यः २४/- • डाकखर्चः ४/-बड़े साइज के 108 पृष्ठ

विवित्र जीव जंत

- दो सिर वाला अजूबा बच्चा कैसा था?
- शरीर से जुड़े स्यामी भाई?
- तीन टांगों वाला व्यक्ति कैसे चलता था?
- क्या कोई व्यक्ति आधे टन का था?

ऐसी ही कितनी अन्यान्य विचित्र जानकारियां।

### विचित्र जन्तओं का संसार

### विचित्र जीव-जन्त -ए.एच हाशमी



दुआटेराः तीन आख वाला विचित्र प्राणी। कांच मेंढक: जिसकी पारदर्शी त्वचा में से भीतर का सारा शरीर दीख पडता है।

लैंपधारी मछली: जिसके सिर पर प्रकृति नें ज़लने वाले बल्ब दिए हैं।

इसी प्रकार के 75 से भी अधिक विचित्र-जंत्। । • बिल्डिंग बाई-र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### आर्कीटेक्ट अशोक गोयल की प्रामाणिक प्रस्तकें

### होम डेको रेशन गाइड



मूल्य: 40/- • डाकखर्च: 10/-

इस पुस्तक में गृह-सज्जा संबधी सभी विषयों को विस्तारपूर्वक और चित्रों सिहत समझाया गया इस किताब की मदद से छोटी-छोटी जगहों को भी अच्छी तरह सजा कर दर्शनीय बनाया जा सकता है. -नवभारत टाइम्स

### 70 से 225 वर्गमीटर के नक्शी



51 हा उस डिजाइंस

मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

प्रत्येक नक्शा निम्न बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

- ड्राइंग, डाइनिंग, बैठक व बाथरूम एवं रसोईघर आदि का सही तालमेल हो.
- जगह का संदुपयोग हो. सभी कमरे हवादार हों व उनमें क्दरती रोशनी हो आदि।

### 250 से 500 वर्गमीटर के नक्शे (फ्रण्ट एलीवेशन के डिजाइनों सहित)

माडन हाउस प्ला न्स



मूल्य: 48/- • डाकखर्च: 12/-

• रोड़ी-सरिये के डिजाइनों की पूर्ण जानकारी

- सजावटी पेड़-पौधों की जानकारी
- कमरों के परस्पर सही तालमेल के तरीके मकान-सम्बन्धी प्राविधिक जानकारियां
- बिल्डिंग बाई-लॉज का विवरण

### बच्चों को इंटैलीजैंट बनाने वाला अद्भृत नॉलिज बेंक

बच्चों के मस्तिष्क में घुमड़ने वाले हजारों अनबूझे 'क्यों और कैसे' किस्म के प्रश्नों के उत्तर बताने वाला एक अनुठा प्रकाशन

चिल्ड्रन्स नॉलिज बैंक (छ वण्डों में)



20 प्रतिशत बचाइए छह खंडों का पूरा सेट 360/- की जगह 300/- में आकर्पण गिफ्ट पैक में खरीदिए



बच्चे के मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक

जरा सी समझ आते ही बच्चे के मिस्तिष्क में 'क्यों' और 'कैसे' किस्म के हजारों प्रश्न घुमड़ने लगते हैं। उचित समय पर मिले प्रश्नों के उत्तर उसके दिमाग के लिए ट्रॉनिक का काम करते हैं जबिक उत्तर न मिलने से उसका मानिसक विकास रुक जाता है।

### 6 खण्डों की इस शृंखला में हैं....

- 1300 बंड़े आकार के पृष्ठ
- 1100 से अधिक चित्र
- 5,00,000 शब्दों की पाठ्य-सामग्री
- 1050 प्रश्नों के सुबोध उत्तर

मूल्य

पेपरवैक: 60/- • डाकखर्च: 10/- प्रत्येक

पूरा सेट:300/- (गिपट बॉक्स में) • डाकखर्च: ग्राफ .

अंग्रेजी तथा 8 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित

#### प्रश्नों में से कुछ की झलक

□ महिलाओं की दाढ़ी क्यों नहीं होती? □ क्या अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आते हैं? □ आकाश नीला क्यों है? □ मुंहासे क्यों होते हैं? □ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? □ सपने क्यों दिखाई देते हैं? □ इलेक्ट्रानिक घड़ी कैसे काम करती है? □ मिम्र में ममी कैसे बनाते थे? □ उड़न-तश्तरी क्या है? □ एल.एस.डी क्या है? □ हाइड्रोजन बम क्या है? आदि....

#### विशेषताएं

- 50 लाख से भी अधिक पाठकों की पसंद
- . विद्यालयों में पुरस्कार के रूप में वितरित
- प्रत्येक खण्ड अपने आप में संपूर्ण
- पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रशसित

#### आधारभूत विषय

- \* पृथ्वी एवं ब्रह्मांड \* आधुनिक विज्ञान, वनस्पति एवं पशु-पक्षी जगत \* आविष्कार एवं खोजें \* खेल एवं खिलाड़ी \* आश्चर्य एवं रहस्य \* सामान्य ज्ञान \* मानव शरीर
- ात ★ भौतिक-रसायन एवं. जीव विज्ञान आदि

### खेल-खेल में सीखो विज्ञान

101 साइंस एक्सपेरिमेंट्स -आइवर युशिएल



नन्हे वैज्ञानिकों के लिए लिखी गई एक ऐसी पुस्तक—जो सरल व रोचक प्रयोगों द्वारा विज्ञान के जटिल सिद्धातों को समझने में निश्चित रूप से मदद देगी।

प्रयोगों की एक झलक:-

- \* कैसे चल पाते हैं जल-सतह पर कीट?
- \* नहाने के बाद क्यों लगती है ठंड?
- \* कमरे में बैठ नापो सितारों की दूरी!

इसके साथ ही वर्षामापी, सूक्ष्मदर्शी, डायनेमो आदि अनेक उपकरण बनाने की सचित्र विधियां।

पृष्ठः १२० • मूल्यः ३२/- • डाकखर्चः १०/-

अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध

### अनुभवी फोटोराफर द्वारा लिखित धर-बैठे फोटोग्राफी सिखाने वाला

### ग्रैक्टिकल फोटोग्राफी कोर्स



लेखक: ए. एच. हाशमी

पोट्रेट्स, ग्रुप्स, स्टिल-लाइफ, लैण्डस्कैप, स्पोर्ट्स तथा स्पीड फोटोग्राफी, विवाह-उत्सव, जानवर, प्राकृतिक दृश्याविलयां आदि सभी मौकों के फोटो खींचना सीखो।

॰ डैवर्लीपग ॰ काण्टैक्ट ॰ एन्लार्जमेण्ट ॰ रीटर्चिग ॰ डाक्यूमेण्ट कार्पिग ॰ फिनिशिंग ॰ कर्लीरग।

डिमाई साइज • २४४ पृष्ठ • मूल्य: ४०/- • डाकखर्च: १०/-

### सुख-सफलता और शांति देने वाली प्रेरणापूर्ण अनमोल पुस्तकें







- जीवन में सुख-सफलता पाने के रहस्यों को जानिये स्वेट मार्डेन की अनमोल पुस्तक से।
- भांति-भांति के भयों को जीत कर साहसी और सफल बनने के सरल मनोवैज्ञानिक ठपायों पर प्रकाश डालने वाली रोचक, प्रेरणापूर्ण पुस्तक।
- गुस्सा काले नाग से ज्यादा खतरनाक! उसे वश में करके उसकी अपार शक्ति से लाभ उठाने के उपाय बताने वाली उपयोगी पुस्तक।
  - ं डिमाई साइज 80 पृष्ठ मूल्य: 24/-ं ५ डाकखर्च: 8/-

### क्विज़ टाइम

-आइवर यूशिएल

मूल्य: 40/-डाकखर्च: 10/-पृष्ठ: 128



जन-सामान्य तथा विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्नोत्तर शैली में लिखी यह पुस्तक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, खेलकूद तथा फिल्म जगत से जुड़े आधारभूत 1001 प्रश्नों के सचित्र उत्तर प्रस्तुत करती है।

अंग्रेजी में भी उपलब्ध



उदीयमान कार्टूनिस्टों के लिए विशेष उपयोग

कार्टून कैसे

बनाएं

मूल्य: 36/-डाकखर्च: 10/-





□ प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री □ सरस कथा-शैली □ सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित □ कलात्मक प्रस्तुतिकरण □ फोटोटाइप सैट □ बढ़िया कागज/ऑफसैट छपाई □ बहुरंगी आवरण □ वाजिब वाम

भूत्य: 30/- से 40/- में भी उपलब्ध

इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है।

इस शृंखला की सभी पुस्तकें मानव-जगत से जुड़े लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों जैसे विज्ञान, रहस्य, रोमांच, दर्शन, धर्म, खेल, संस्कृति, अपराध, भ्रष्टांचार आदि पर विहंगम दृष्टिपात करते हुए सारगर्भित विषय-सामग्री प्रस्तुत करती हैं।

### इस शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें:-विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलग्ने रहस्य 3. रोमांचिक कारनामे 4. युंद्व 5. 101 व्यक्तित्व

6. धर्म, मत एवं सम्प्रवाय 7. खेल और खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-1 9. रिकॉर्ड्स-II 10. वैज्ञानिक 11. विनाश-लीलाएं 12. वृर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा-पद्धितयां 17. बैंक डकैतियां एवं जालसाज़ियां 18. जासूसी-कांड 19. ज़ूर हत्यारे 20. सभ्यताएं 21. रोमांस-कथाएं 22. अनमोल खजाने 23. वृस्साहिसक खोज-यात्राएं 24. भूत-प्रेत घटनाएं 25. जन-क्रांतियां 26. कुख्यात महिलाएं 27. हस्तियों के प्रेम-प्रसंग 28. राजनितक हत्याएं 29. विलासी सुंबरियां 30. तख्ता-पलटकी घटनाएं 31. सनकी तानाशाह

32. मांसाहारी तथा अन्य विचित्र पेड़-पोधे 33. अलौकिक रहस्य 34. मिथक एवं पुराण क्र्याएं

35. मच्ट राजनीतित्र 36. साहसिक कथाएं 37. आतंकवावी संगठन 38. पारलैकिक चमत्कार

39 जाशीनक एवं दर्शन 40. ठग एवं जालसाज

खेल-खेल में जादू सीखो, खेल साइंस के खेलो—ज्ञान बढ़ाओ, रौब जमाओ, मित्रों में पश लेली

101 आइवर यूशिएल



इस सचित्र प्स्तक में दी गई हैं-ऐसी 101 शानदार व जानदार ट्रिक्स, जिनका समझना जितना सरल है, उनका प्रदर्शन उससे भी आसान! बस! जरूरत है तो थोड़े से अभ्यास के साथ चन्द ऐसी चीजों की, जो तुम्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।

ट्रिक्स की एक झलक: ■ टूटी माला फिर तैयार 🖪 गिलास का पांनी गायब करना रूमाल आग से न जले
 सर पर रखा हैट स्वयं उछले आदि....

पुष्ठः १२० • मूल्यः ३२/- • डाकखर्चः १०/-

अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध

Digitized by Arva-Samaj Foundation Chennai and eGangotr 101 साइंस साइंस गेम्स -आइवर यूशिएल

> विज्ञान के 101 खेलों की यह पस्तक खेल ही खेल में कछ ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाना सिखा देती है, जो बनेंगे तो खिलौने ही पर बच्चों को बिलकल असली उपकरण जैसा ही आनंद देंगे। जैसे-बैरोमीटर, विद्युत-चुम्बक, हैक्टोग्राफ, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रोस्कोप आदि....

> इनके अलावा बहुत से अन्य रोचक प्रयोग जैसे-कागज के बर्तन में पानी उबालना, भाप से नाव चलाना आदि 101 मनोरंजक जादू से प्रतीत होने वाले वैज्ञानिक खेल।

पृष्ठ: 120 • मृत्य: 32/- • डाकखर्च: 10/-अंग्रेजी में भी उपलब्ध

### योगाभ्यास द्वारा किसी भी रोग से छटकारा पाइये!



योगासन एंवं साधना

योगासन पर सबसे **ज्यादा बिकने वाली** पुस्तक

- आसनों का सुबोध व सचित्र विवरण प्राणायम विधि • चक्षु-व्यायाम • पौष्टिक भोजन • योगासनों द्वारा रोग निदान आदि.....
- योगासन सैकडों शाखाओं में प्रतिदिन हजारों योगाभ्यासी रोगों से छुटकारा पा जीवन का आनन्द ले रहे हैं।

डिमाई साइज • पृष्ठ: 120 • मूल्य: 36/- • डांकखर्च: 8/-अंग्रेजी में भी उपलब्ध

#### Get your child admitted in a public school



### CHILDREN'S PICTURE DICTIONARY

All in colour

- Successfully prepares your child for admission in a Public School.
- Contains 1500 words of daily use.
- Each & every word has been explained with colourful pictures & small & simple sentences.

The Dictionary is really a treasuretrove of knowledge for your children wherein they will discover the names of... • Birds • Animals • Fruits Vegetables • Colours • Parts Body etc.

Giant size • Price: Rs. 48/- • Postage: Rs 10

### QUIZ SERIES

## Knowledge is Power

Now arm your child with the Golden Treasury of Knowledge

The power to win. The power to excel. The power to come first.

That's what your child will find in the Ato Z Quiz Series. Brilliant books packed with up-to-date information with clear and fascinating explanations of more useful facts and feats of the world around us.

Precisely designed to boost your child's knowledge-base. Each page alive with new facts, in an engrossing form of short Questions and Answers with explanatory illustrations. Making it easy to read, easy to follow, easy to remember.

For example, the Environment Quiż Book has been designed with a view to educate children, youth en mass about the environment and its problems. It answers questions on environment, life on earth, ecology, world-wide pollution, noise pollution, land pollution, space pollution, radioactive pollution, ozone pollution, pollution in villages and towns, environmental education, Indian and International scenario etc.

Numerous parents, teachers and students have found these books of knowledge to be highly beneficial in boosting their 1.Q. for quiz contests, competitive exams, admission tests and career development.

Go for the Quiz series today. Your child will read it like a comic in his fun time. The inattentive and indifferent child automatically will understand the basics and would develop an inclination towards his studies to build up the foundation required to climb the pillar of success.

### OTHER QUIZ BOOKS IN THE SERIES

Price: Rs. 40 each

 Postage: Rs. 10 each

 Prostage: Rs. 10 each

Piggraph of the postage: Rs. 10 each

Piggraph of the postage of the postage of the postage: Rs. 10 each

Piggraph of the postage of the p

#### मोटे पतले हो सकते हैं

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri



20 दिन में मोटापा घटाइये

Also available in English

मोटापा भयंकर बीमारियों की जड़ है, सैक्स-क्रीड़ा में बाधक है, सेहत के लिए अभिशाप है। केवल 15 मिनट नित्य का कोर्स लगातार 20 दिन तक करिए, आपको आश्चर्यजनक फर्क नजर आएगा।

मूल्य: 30/- • डाकखर्च: 8/- • पृष्ठ: 7?

#### बाटिक कला सीखिए



### <u>बाटिक</u> कला

बड़े साइज के 120 पृष्ठ मूल्य: 30/- • डाकखर्च: 8/-

घर की सजावट के साज-सामान से लेकर पहनने के वस्त्रों तक पर बाटिक कहा का प्रयोग कर—पर्दे, मेजपोश, टीकोजी, रेडियो कवर, चादरें, कुशन, साड़ी-ब्लाउज़ आदि पर विभिन्न प्रकार के रग-बिरंगे डिजाइन बना सकते हैं।

### पेंटिंग सिखाने वाल<u>ा कोर्स</u>

ड्राइंग के तथा पेंगिटग कोर्स -ए.एच. हाशमी



इस कोर्स की मदद से आप कुछ ही दिनों में आकृतियों के एक्शन से भरे चित्र तथा सीन-सीनरियां, वाटर-कलर, ऑयल-कलर, एक्रेलिक-पेंटिंग, हिन्दी-अंग्रेजी लैटरिंग आदि सीख कर लाभान्वित हो सकते हैं।

पृष्ठः १४४ • मृत्यः ३६/- • डाकखर्चः ८/-

### आकस्मिक दर्घटना के समय

प्राथमिक उपचार (First Aid)



मूल्य: 20/- • डाकखर्च: 8/-अंग्रेजी में भी उपलब्ध

पुस्तक में डाक्टरी सहायता उपलब्ध होने तक दिल का दौरा पड़ने, करंट लगने, विपाक्त भोजन खाने, जल जाने, चोट से निरंतर खून बहने, हड्डी टूटने आदि जैसी अनेक आकस्मिक दुर्घटनाओं से जुझने की विधियां दी गई हैं।

### Bring Greenery Indoors



### House Plants

Price: Rs.24/-Postage: Rs.8/-

Tips on indoor greenery. Get to know all about choosing, buying, watering and feeding House plants.... Bottle gardens.... Flowering and Foliage plant.... from BULBS to BONSAI.

Full of Colourful Illustrations.

#### रसोई की रानी बनिये



भारतीय व्यंजन -कुमुदिनी मुंशी

Price: Rs. 20/-Postage: Rs. 8/-

परांठे, पूरी, सिब्जयां, बाटी, कढ़ी, कोफ्ते, सलाद, चटनी, मुरब्बे, अचार, खीर, हलवा, डोसा-इंडली, कचौरियां, शरबत, आइसक्रीम आदि बनाने की विधियां।

### हिन्दी में पहली बार प्रकाशित बहुरंगी एनसाडक्लोपीडिया

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGango

### जूनियर साइंस एनसाइक्लोपीडिया

(Junior Science Encyclopedia)

256 पृष्ठों में 800 से भी अधिक रंगीन चित्रों एवं 80,000 शब्दों की पाठ्य-सामग्री से युक्त प्रस्तुत एनसाइक्लोपीडिया वैज्ञानिक विषयों पर लिखा गया एक अमूल्य संदर्भ-ग्रंथ है। बच्चे की हर 'क्यों', 'कैसे', और 'कहां' का उत्तर देने में सक्षम एक संग्रहणीय ग्रंथ!



मूल्य: 300/- डाकखर्च: 10/-

पांच खंड

 पृथ्वी एवं ब्रह्मांड, 2. नाप, गति एवं ऊर्जा,
 प्रकाश, दृष्टि तथा ध्वनि, 4. इलेक्ट्रॉनों की उपयोगिता, 5. खोज एवं आविष्कार।

Published in India in collaboration with Hamlyn Publishing London.

### स्विख्यात पाक-कला विशेषज्ञा 'श्रीमती आशारानी व्होरा' द्वारा प्रस्तुत

### मॉडर्न कुकरी बुक

भारतीय एवं पश्चिमी स्टायल में किवन सैटिंग के 15 से अधिक फोटोग्राप्स, रसोईघर के आवश्यक सामान व आधुनिक उपकरणों सिंहत।



बड़े साइज के 148 पृष्ठ सैकड़ों रेखा व छाया चित्र मूल्य: 36/-डाकखर्च: 8/-

अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध

- मेहमानों का स्वागत कैसे करें, परोसने के क्या-क्या तरीके हैं, व्यंजनों को प्लेटों में कैसे सजाएं तथा डायनिंग टेबल पर प्लेटों व क्रॉकरी आदि को कैसे सजाएं।
- दैनिक नाश्ते, लज़ीज़ सिब्जयां तथा विशेष अवसरों के लिए मीठे व नमकीन विशिष्ट पकवानों के साथ-साथ जैम, मुख्बा, जैली, आइसक्रीम, कुल्फी, स्कवेश, फ्रूट-कस्टर्ड, अचार, चटनी, साँस, सलाद, सूप, सैंडविच और फ्रूट-काकटेल आदि व्यंजनों को बनाने की सचित्र विधियां।

Fifty Flowers from Bhagavat Gita

— A Solace Against Frightening Materialism

Contains Fifty Cream Slokas from Bhagavat Gita, explained in a very lucid and enlightened way, catering the interests of all.

Enjoy the essence from the "Song of The Lord!" He is here and just get him and get all you want.



Demy size, Pages: 208 Price: Rs. 50/-

### अपने लाड़लों के लिए कोई भी मनपसन्द नाम चुनिए!





मूल्यः 10/- डाकखर्चः 4/-

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

### प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, प्रकाण्ड ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशेषज्ञ एवं सिंब्हस्त तांत्रिक-भांत्रिक डा. नारायणदश धीभाषी की अनमोल पुस्तकें

### वृहद् हस्तरेखा शास्त्र



- आप खुद अपने हाथ की रेखाएं पढ़कर अपना भविष्यफल जान सकते हैं। किसी पण्डित अथवा ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
- हस्तरेखा के 240 विभिन्न योगों का पहली बार प्रकाशन, जैसे—आपके हाथ में धन-संपत्ति का योग, पुत्र-योग, विदेश – यात्रा योग आदि हैं या नहीं?
- आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? कौन से व्यापार से आपको लाभ होगा? नौकरी में तरक्की कब तक होगी? पत्नी कैसी मिलेगी? इत्यादि सैकडों प्रश्नों के उत्तर।

डिमाई साइज • 266 पृष्ठ • मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध

बेजबानों की

कहानी

### प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म



- पुस्तक में हिप्नोटिज्म को सरल-सरस ढंग सें चित्रों द्वारा समझाया गया है, जिससे साधारण पाठक भी एक अच्छा सम्मोहन विशेषज्ञ बन सकता है।
- पुस्तक में हिप्नोटिज्म के प्रकार, पयोग, शक्ति, हिप्नोटिज्म के सिद्धांत, त्राटक, सम्मोहन के तथ्य आदि परं पूर्ण प्रामाणिकता के साथ सचित्र विवरण है।
- रोग-निवारण, कष्ट दूर करने व जीवन में प्रतिदिन आने वाली बाधाओं व आपदाओं के निराकरण में इस पुस्तक में दिया गया विवरण पूर्णतया उपयोगी है। मूल्य: 48/- • डाकखर्च: 10/-

अंग्रेजी में भी उपलब्ध

### बेजबानों की कहानी

श्रीमती मेनका गांधी की बहुचर्चित पुस्तक

Heads & Tails का हिंदी रूपांतर

'शाकाहार' व 'अहिंसा' जैसे शब्दों पर एक नयी, वैज्ञानिक और व्यापक दृष्टि।

धमं, शिक्षा, व्यापार, खेल,
 मनोरंजन, सौंदर्य, प्रसाधन,
 स्वास्थ्य और स्वाद के नाम पर
 मासूमों के वध का विस्तृत व्यौरा।
 विवकाता और आपर्ति की ओट

- विवशता और आपूर्ति की ओट में जनहित का दावा करने वाली सरकारी नीतियों की जनघातक प्रक्रिया का रोचक व तथ्यपरक विश्लेषण।
- मान्व-अस्तित्व के संदर्भ में उसके अन्य प्राणियों से संबंधों को व्याख्या।
- इन अमानवीय कार्यों के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के तरीकों और पश्-सुरक्षा संवंधी कानुनों की जानकारी।

कुल मिलाकर, बेजबानों के दर्द को एक संवेदनशील सभ्य समाज के सदस्यों तक पहुंचाने का अनुटा प्रयास।

डिमाई आकार • पृष्ठ 368 • मूल्य: 120/-

### भारत ज्ञान-कोश

(An Encyclopedia of India)

- संपूर्ण भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान और गणतंत्र के मूल अंग, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, संचार एवं खेल, सेना, सम्मान एवं पुरस्कार, नगर, पर्यटन, विशिष्ट उपलब्धियां एवं व्यक्तित्व!
- 250 से भी ज्यादा पृथ्ठों में भारत के राज्य एवं संघशासित प्रदेशों में बोली जाने वाली



- वोलियां, उनके जिलों की जनसंख्या, स्त्री-पुरुषों का औसत, औसत शिक्षा, मेले-त्योद्वार, धार्मिक-ऐतिहासिक स्थल, साहित्यकार व महापुरुष । जनकारी को तथ्यपूर्ण बनाते नक्शे, तालिकाएं और विषय सुरुचिपूर्ण
- हो इसके लिए दुर्लभ चित्र व बॉक्स सामग्री! भारत का आइना है यह पुस्तक, यदि यह कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न

डिमाई आकार • पृष्ठ ४९६ • मूल्य: ९६/-

### Out with all Stains

### Spot Check



Straightforward tips to cope with all types of stains. A full section on fabrics with a comprehensive chart. Tackle stains on Wallcoverings, Carpets, Pots, Furniture, Metals etc.

यह पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है। Price Rs. 20/- • Postage: Rs. 8/

### घर में ही ब्युटी क्लीनिक

होम ब्यूटी क्लीनिक

–परवेश होंडा



घर-बैठे ब्यूटी क्लीनिक जैसे मंकअप की विधियां सिखाने वाली एक ऐसी पुस्तक, जिसमें त्वचा की देखभाल, शरीर को सुडौल बनाने संबंधी व्यायाम तथा आकर्षक हेयर स्टायल्स आदि की सपूर्ण जानकारी दी गई है।

बड़ा आकार • 140 पृष्ठ • मूल्य: 40/-

### सगय और धन की बचत करें

### गृह-उपयोगी नुक्ते (Home Hints)





चीजों के लंबे समय तक बिना सड़े-गले भंडारण की विधियां, बोतलों, टी-पॉट आदि की सफाई सहित हजारों नुक्तों का एक बहुरंगी सचित्र संकलन।

म्ल्य: 20/- • डाकखर्च: 8/-

### आध्निक केश-सज्जा सीखो

### मॉडर्न हेयर स्टायल्स

-आशारानी व्होरा

मूल्य: 32/- • डाकखर्च: 8/-



इस पुस्तक की मदद से किसी भी प्रकार की हेयर सैटिंग घर में ही कीजिए। बॉय-कट, बॉब-कट, राजण्ड-कट, स्ट्रेट-कट, फीजर-कट, स्टैप्स, पोनी-टेल, रिंगलट्स, शोल्डर-कट, शेग-स्टायल या स्विच-सज्जा

#### कमर पतली कीजिए

### लेडीज स्लीमिंग कोर्स



केवल 15 मिनट रोज के इस कोर्स की मदद से आप अपनी कमर और पेट पर चढ़ी फालतू चरबी शीच्र ही घटा सकती हैं और अपनी कमर का नाप पांच दिन में सात-आठ सेंटीमीटर तक कम कर संकती हैं। मृल्य: 30/- • डाकखर्च: 8/-

### 18विशेषज्ञ जक्टरों के इंटरव्यूज पर आधारित

### बेबी हेल्थ गाइड

-आशारानी व्होरा



यह गाइड बच्चों से संबंधित सभी विषयों का एक अनूठा एनसाइक्लोंपीडिया है, जिसमें उनके शारीरिक रोगों से लेकर उनके मनोविज्ञान तक के सभी पहलुओं को सविस्तार समझाया गया है।

मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

कैमरा साधारण हो या बढ़िया–आप स्वयं ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते हैं...

### ट्रिक फोटोगाफी एंड कलर प्रोसेसिंग

-ए.एच. हाशमी

.बोतल के भीतर आदमी, हथेली पर नाचती औरत, सेब में से आंकते बच्चे या पते पर प्रेमिका का फोटो उतारिए!

ट्रिक फोहोग्राफी पर हिंदी में प्रथम पुस्तक—जिसमें ट्रिक और इफेक्ट की पूरी-पूरी प्रैक्टिकल जानकारी चित्रों के साथ दी गई है. इसके अलावा.... कलर फोटोग्राफी व कलर प्रोसेसिंग की प्रैक्टिकल जानकारी भी इसमें है, जिसकी मदद से आप निगेटिव या ट्रांसपेरैंसी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं और अच्छे कलर एन्लाजमैन्ट भी बना सकते हैं।



डिमाई साइज • पृष्ठ: 248 मूल्य: 48/- • डाकखर्च: 10/-

### डा. नारायणद्वत श्रीमाली द्वारा विरचित

मूल्य: 40/-डाकखर्च: 10/-



मूल्य: 60/-डाकखर्च: 12/-

### तांत्रिक सिद्धियां

मंत्र-अध्येताओं, तांत्रिकों एवं साधकों के लिए ऐसी पथ-प्रदर्शक पुस्तक जिसमें दुष्कर तांत्रिक क्रियाओं का सरल एवं सचित्र विवरण है।

### मंत्र रहस्य

मंत्रों के मूल स्वरूप, मंत्र-चैतन्य, मंत्र कीलन-उत्कीलन, मंत्र-ध्वनि, मंत्र-विनियोग एवं मंत्रों के सफल प्रयोगों के लिए सचित्र ग्रन्थ।

#### रिप्ले' की Believe It or Not! अब हिन्दी में भी....

संसार के 1500 अद्भुत आश्चर्य



पुस्तक में कृदरत के चमत्कारों, अद्भुत ऐतिहासिक घटनाओं, बादशाहों की अजीवो-गरीब सनकों, साहस और वीरता के बेमिसाल कारनामो, पृथ्वी, समुद्र और आकाश के जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों की अनजानी विचित्रताओं का सचित्र वर्णन किया गया है।

मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/- • पृष्ठ: 224

### गीता के श्लोकों में सफलता के रहस्य

इस पुस्तक द्वारा जानिये गोता के श्लोकों में छिपे ज्ञान द्वारा नेतृत्व करने के गुणों का विकास करना और सच्ची सफलता पाने के रहस्य।



मूल्यः १०/- • डाकखर्चः ६/-



### गीता-ज्ञान

सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ भगवद्गीता के सभी श्लोकों की शब्दार्थों सहित सरल व्याख्या तथा टीका।

(सजिल्द) मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

### अपना दिमाग तेज कीजिए



101 दिमागी कसरतें इरीश चंद्र संसी

सिर को खुजलाने के लिए विवश कर देने वाली ऐसी पहेलीनुमा चुनौतियां, जिनको हल करने की कोशिश में जहां एक ओर आपका मनोरंजन होगा वहीं दूसरी ओर आपका दिमाग भी तेज होगा। बच्चों, जवानों तथा बढ़ों संभी के लिए मजेदार 101 रोचक दिमागी कसरतें।

मूल्य: 30/- • डाकखर्च: 8/- अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध

### उद्देश बैटें दर्जियों जैसी टेलिरिंग सिखाने वाला प्रभावी एवं सरल कोर्स

घरभरं की पोशाकों.... अथांत् नन्हे-मुत्रों की नेपिकन से लेकर पुरुषों की कमीज-पेंट्र तंक.... कुल मिलाकर 175 से अधिक डिजाइनों एवं नमूनों की पोशाकों की प्लाहित. कटाई व सिलाई की सचित्र जनकारी।



### रैपिडेक्स होम टेल्सिंग कोर्स

(लेखिका: श्रीमती आशारानी व्होरा)

- मनमोहक फ्राकें, लुभावनी मैक्सियां, सलौंनी नाइटी, नाइट सूट व गाउन, आकर्षक टाप्स, नन्हे-मुद्री के रंगारंग कपड़े, युवक-युवितयों के लिए पेंट, बैल-बाटम, शर्ट, बुशर्ट व जीन्स
- गृह-सज्जा के लिए परदे, कुशन आदि
- o पुराने कपड़ों से बच्चों के कपड़े बनाना
- भांति-भांति की डाट्स, चुन्नट, प्लीट्स, जेवें, आस्तीन, कालर योक, बटन आदि
- मशीन के कलपुर्जों की जानकारी भी

300 से अधिक रेखा व छायाचित्रों से सुसज्जित मूल्यः 60/- • डाकखर्चः 10/- •

### Over 300 Great Lives

This new fascinating volume looks at the lives of over 300 successful men & women in their respective fields; covers the pen-sketches from Abraham Lincoln to Rajiv Gandhi, Socrates to Ram Mohan Roy, Christ to Shankracharya or Christian Keeler to Rasputin and so on.

This new edition is more useful for library users and other readers as they can find the reading and reference materials all at one place.

Price
Paperback Edition
Rs. 120/Library Edition
Rs. 240/Postage: Rs. 10/-

### **DICTIONARIES & ALBUMS**

### Rapidex Hindi-English Dictionary of Proverbs

Pages: 160 • Price: Rs. 30/- • Postage: Rs. 8/-

**English-Hindi Sentence Dictionary** 

Pages: 160 • Price: Rs. 32/- • Postage: Rs. 8/-

Dictionary of Official Notings & Draftings (In English-Hindi)

Pages: 231 • Price: Rs. 48/- • Postage: Rs. 10/-

Many Faces of Words

Pages: 152 • Price: Rs. 24/- • Postage: Rs. 8/-

Children's Picture Dictionary (In Colour)

Giant size • Price: Rs. 40/- • Postage: Rs. 6/-







#### N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्कृत

आविष्कार -राजेन्द्रं कुमार राजीव



प्रस्तक में आज़ के विज्ञान और आधुनिक सभ्यता का आधार समझे जाने वाले हजारों साल पहले के महिए के आविष्कार से लेकर आधुनिक युग के साडार कम्प्यूटर, रॉकेट आर्दि तक के आविष्कारों का सचित्र वर्णन किया गया है।

बडे आकार के 168 पृष्ठ • मृल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

### जीव-जन्तुओं की आत्मकथाए

हम जीव-जन्त लेखक-रवि नायट भूमिका-रामेश बेदी



जीव-जन्तुओं के संसार के 50 सदस्यों की रोचक आत्मकथाएं, उनकी जबानी सुनिए-

- \* वे किस जात बिरादरी के हैं?
- \* जनकी दिनचर्या क्या है?
- वे क्या खाते-पीते हैं? आदि-आदि....

बड़े आकार के 116 पृष्ठ • मूल्य: 30/- • डाकखर्च: 8/-

### नवजात शिश् के लिए सर्वोत्तम उपहार



### वेबी रिकार्ड एलबम

Also available in English

इसमें आप अपने बच्चे के जन्म से अगले पाच वर्ष तक के सीढ़ी-दर-सीढ़ी विकास (दंत-अंक्रण, पहली बार बैठना व चलना आदि), जन्म संबंधी विवरणों (जन्म तिथ्रि, जन्म का वजन लंबाई व कंडली आदि), के रिकार्ड के साथ ही प्रत्येक अवसर के स्मरणीय फोटो भी संजो सकते हैं।

पृष्ठः 52 • मूल्यः 75/- • डाकखर्चः 10/-

### तैटरिंग की आकर्षक विधियां सीखो



इंगलिश-हिन्दी मॉडर्न लैटरिंग लेखकः ए.एच. हाशमी

- अक्षरों की बनाबट का वर्गीकरण तथा बेसिक बनावट, स्ट्रॉक्स लगाने के तरीके, पैन, स्टील तथा फ्लैट ब्रश द्वारा लैटरिंग।
- अक्षराकन के मुल सिद्धांत। सभी तरह की अंग्रेजी-हिन्दी लैटीरंग करने की विधियां तथा सैकडों आकर्षक नमने।

पृष्ठ: 172 • मूल्य: 60/- • डाकखर्च: 10/-

### अपना मन्पसन्द वाद्य बजाना सीखिए

- सितार सीखिए
- गिटार सीखिए
- वायलिन सीखिए
- हारमोनियम सीखिए
- मेंडोलिन व बेंजी सीखिए
- तबला व कोंगो-बोंगो सीखिए

संगीताचार्य श्री रामावतार 'वीर' रचित युवा पीढ़ी के चहेते वाद्य, जिन्हें बिना शिक्षक के सरलता से सीखा जा सकता है और हमारे इन कोसों की मदद से आप कुछ ही दिनों में फिल्मी व शास्त्रीय धुनें निकालने लगेंगे।



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

### घर-घरण्डल जिल्लामा मानिक त्यामा सामानिक प्रत

### रेपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स



श्रीपती आशारानी व्होरा द्वारा लिखित इस कोर्स से आप घर बैठे दर्जियों जैसी टेलरिंग सीख सकती हैं। पुस्तक में घर भर की पोशाकों.... अर्थात नन्हें-मुन्नों की नेपिकन से लेकर पुरुषों की कमीज-पैंट तक .... कुल मिलाकर 175 से अधिक डिजाइनों एवं नमनों वाले पोशाकों की प्लानिंग, कटाई व

पु. 320, मूल्य: 60/-

प्. 320, मूल्य: 60/-जानकारी। \*मनमोहक फ्राकें \* गृह-सज्जा के लिए परदे, कुशन आदि \* पुराने कपडों से बच्चों के कपड़े बनाना \* भांति-भांति की डॉट्स, चूत्रट, प्लीट्स, जेबें, आस्तीन, कालर योक, बटन आदि \* कलपुर्जों की जानकारी भी।

आ टी आई, गवर्नमेन्ट पालिटेक्रिक्स एवं सैकडों टेलरिंग इन्स्टिटयुटों में अपनाया गया कोर्स।

### लेडीज हैल्थ गाइड



पु. 410, मूल्य : 75/-

श्रीमती आशारानी व्होरा द्वारा एवं 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों के इंटरव्युज पर आधारित इस पुस्तक में आपकी हर सौन्दर्य समस्या का समाधान किया गया है जैसे \* सौन्दर्य-समस्याएं : बेडीलपन, अपृष्ट वक्ष, छोटा कद, वालों का झड़ना, चेहरे की कमियां आदि। \* आम शिकायतें : मासिक धर्म की गड़बड़ियां, बेजा थकान

व तनाव, पीठ-दर्द, हीन-भावना, यौन रोग आदि। \* शिश-जन्म प्रक्रिया: गर्भाधान से लेकर प्रसवीपरांत थकान, सतर्कताएं एवं समस्याएं॥ \*सामान्य स्वास्थ्य - नारी शरीर-संरचना की संपूर्ण जानकारी, फर्स्ट-एड, मीनुपाज, बांझपन आदि।

### होम ब्यटा क्लानिक

आज केवल संदर चेहरे को ही सींदर्य नहीं मानते। सौंदर्य का मानी है- भव्य और दिलकश व्यक्तित्व।

इस पुस्तक में नारी सौंदर्य के सारे पहलुओं- चेहरे की त्वचा, झुरियां, शंगार-प्रसाधन, केशकला, शारीरिक-संदरता. संतलित आहार का विवेचन सेकडों फोटोग्राफ्स तथा रेखाचित्रों सहित वर्णित किया गया है। पुस्तक पढकर आप अपनी ब्युटोशियन स्वयं बनें या फिर अपना होम व्यटी क्लीनिक खद चलाइए।





140, मूल्य: 40/-ारेजी में भी उप नाय।

### आधुनिक उषा बुन्। शिक्ष

इस पुस्तक में तरह-तरह की बुनाइयों का वर्णन है - सलाइयाँ व जालीदार क्रोशिये की बनाई तथा नये फैशन की कशोदाकारी।

नए सिरे से प्रारंभिक बुनाई सीखने की इच्छक महिलाओं के लिए बनाई संबंधी प्रथमिक जानकारी जैसे : फंदे डालना. सीधी-उल्टी बनाई, फंदे घटाना-बढाना, व ऊनी वस्त्रों की सिलाई, ऊनी वस्त्रों की सार-संभाल, धुलाई व सभी प्रकार के दाग-धब्बे छडाने संबंधी उपयोगी



पु. 336 मुल्य: 60/-

सुझाव। बुनाइयों के 200 से अधिक डिजाइन्स भी दिए गए हैं।

### न्यू लेडीज़ स्लीमिं कोर्स

मोटापा एक अभिशाप है- पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। स्त्रियों के लिए तो यह मौत समान है। पर आप घवराएं नहीं। आप भी मोटापे से छटकारा पा सकती है। जरूरत है आपको लेडीज़ स्लीमिंग कोर्स पढने की और इसमें दी गई हिदायतों का पालन करने की।आप केवल 15 मिनट प्रतिदिन व्यायाम कीजिए। पस्तक में बताई गई डायटिंग की जिए। आप देखेंगी छह सप्ताह में ही आपका वजन कम हो जाएगा। एक अचुक कोर्स, जो आपको अपना यौवन लीटा सकता है।



पृ. 116, मूल्य :30 अंग्रेजी में भी उपलब्ध।

आपके निकट के बक स्टॉल, ए.एच. व्हीलर के रेलवे च बस अड्डों के बुक स्टॉलों पर उपलब्ध। वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता -पस्तक महल <sup>®</sup> •खारी बावली, दिल्ली-110006, फोन: 239314

• 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 फोनु: 3268292-93, फैक्स: 011-3280567 शाखाएं: ● बंगलोर फोन: 2234025 ● पटना फोन: 673644 ● मुंबई फोन: 2010941 ● 5-1-707/1, ब्रिज भवन, बेंक स्ट्रीट, कोटी, हैदराबाद 95